





भारत के महान साधक

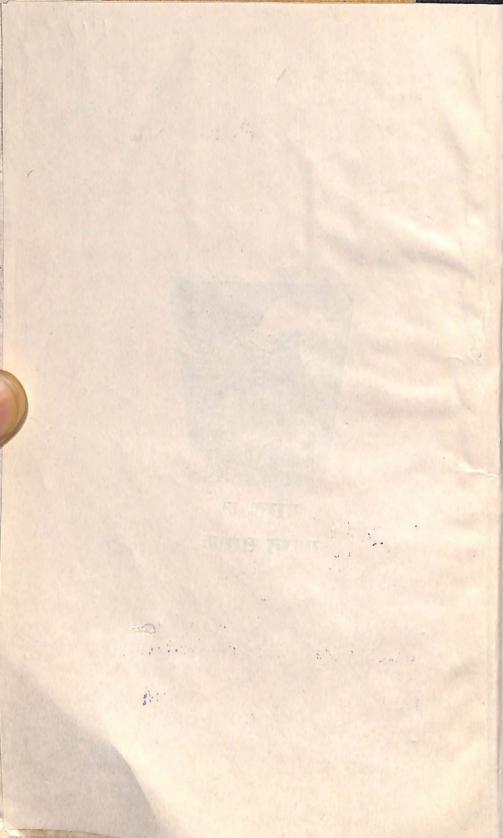



## भारत के महान साधक

सप्तम खंड

# प्रमथनाथ भट्टाचाय्यं

प्रथम प्रकाशन : दिसम्बर, 1983

भ्रनुवादक : प्रो॰ डॉ॰ रमाकान्त पाठक श्री जगदीश्वर प्रसाद सिंह

( सर्वाधिकार सुरिचत )

प्रकाशकः
निर्भय राघव मिश्र
नव भारत प्रकाशन
पो०-लहेरियासराय
दरभंगा ( बिहार )

मुद्रक:

ल॰ ना॰ मिथिला विश्वविद्यालय प्रेस, कामेक्वरनगर, दरमंगा ।

मूल्य : पश्चीस रुपये मात्र

#### समपंण

जीवन के श्रेष काल में न्या पाया है इसका जंक जोड़ने लगता हूँ तो हाथ में कुद्ध मित्रों का नि:स्वार्थ पेम ही रह जाता है। इनमें भगवत द्याल का विश्वाष्ट स्थान है। पेम लगाना सहज है परन्तु, जीवन के चढ़ाव-उतराव में इसका निर्वाह करना अत्यन्त किन है। आज से चालिस वर्ष पहले हिन्दू विश्वविद्यालय से क्रान्ति की आग लेकर भगवत द्याल मेरे जीवन में आये और आज भी डनका स्नेह प्रथम मिलन के जैसा ही उनमादकारी है।

में जर्गान्नयंता जगनाय देव के विश्व में प्रकाश फैलने की न्याकुल ह्व्य से प्रतीका कर रहा हूँ। मानव उद्दाम भीग-लालसा से न्याकुल होकर अपने सर्वनाश का पथ तैयार कर रहा है। न्याकुल अन्तर प्रभु-अवतरण की प्रतीक्षा में जीवन का सहारा दूद रहा है। भगवत द्याल का अकारण, सीमा विहीन डनमत प्रेम की ज्वाला इस अन्यकार में स्वेड़ रहने का सहारा देती है।

भगवत दयाल का प्रेम प्रभु का आशीर्वाद है। वे मुझसे वगस में होटे हैं, परम्तु, प्रेम की देवी ज्योति इसनी महान है कि इस प्रम-रस से अम्तर को भरकर प्रेम स्वश्र्य जगन्नाथ देव की वम्दना कर साथकों के जीवन संग्रह का सण्तम स्वण्ड उसे स्नेह-सिवित हृद यसे अर्पित कर रहा हूँ।

प्रे म-मूर्ति महातमा ईसा के जनम-विवस पर मेरा यह समर्पण विश्व के लिए कल्याणकारी हो ।

लहेरियासराय, 25 दिसम्बर, <sup>1983</sup> A WELL BOOK OF THE PARTY OF THE

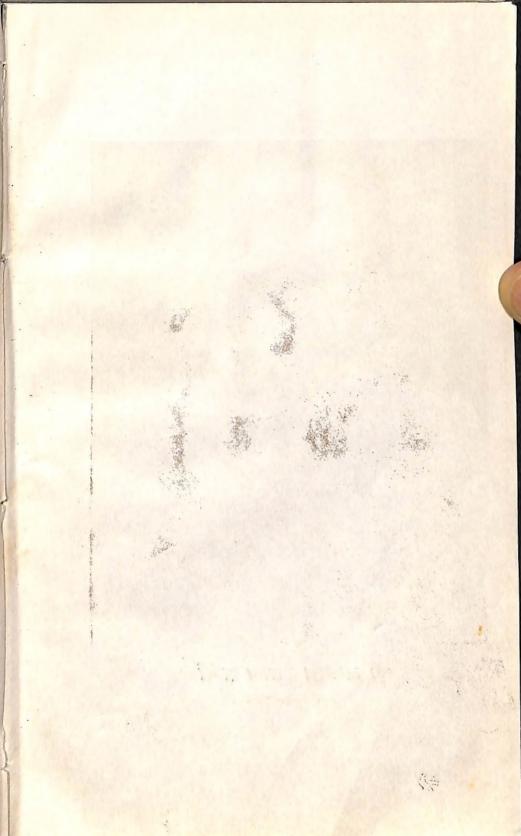



श्री अगवत द्वयाल शर्मा राज्यपात, मध्यप्रदेश

नव भारत प्रकाशन बहुत समय से सुन्दर साहित्य का प्रकाशन पूज्य श्रीरामनन्दन मिश्रजी की देख-रेख में कर रहा है। श्रीरामनन्दन मिश्रजी स्वयं महान कातिकारी, चितक श्रीर साधक हैं। मुख्यतः इन्हीं की रचनाएँ या अनुवाद नव भारत प्रकाशन द्वारा प्रकाशित होती रही हैं।

भारत के महान साधक के ७वें खराड की भूमिका लिखने का श्रीमिश्रजी का आदेश मुक्ते हुआ है। इस खंड में श्री मध्वाचार्य, समर्थ गुरु रामदास है सनातन गोस्वामी, स्वामी एकनाथ, तिब्बती बाबा तथा श्री विजय कृष्णा गोस्वामी की जीवनियाँ संकलित हैं।

संसार में जितने घामिंक संप्रदाय हैं, सबके मूल प्रवर्तक एक ही
हैं। देश, काल तथा अधिकारी-मेद से भिन्न मार्ग प्रवृत्त हुए हैं। मारतवर्ष
एक ऐसा देश है जिसकी अपनी स्वतंत्र संस्कृति है। मारतीय दर्शन परम्परा
एक ऐसा देश है जिसकी अपनी स्वतंत्र संस्कृति है। मारतीय दर्शन परम्परा
एक ऐसा देश है जिसकी अपनी स्वतंत्र संस्कृति है। रहा। इसलिए भारत के
का इतिहास पूर्णारूप से ज्ञाज भी प्राप्त नहीं हो रहा। इसलिए भारत के
दार्शनिक ज्ञौर घार्मिक इतिहास का मही चित्र सामने नहीं आता।
ज्ञाधिनिक शिचा फैलती जा रही है। संस्कृति और घार्मिक संस्कार लुप्त
होते जार हे हैं। प्राचीन शिचा में ज्ञात्मिवद्या, आचरणा, विनयशीलता
ज्ञौर कर्त्तव्य मुख्य ग्रंग होते थे। इन्हीं मुद्दों को धर्म-गुरुग्रों, साधकों
ज्ञौर महात्मात्रों ने अपने-अपने ढंग से जनसाधारणा तक पहुँ चाया।
भारतीय संतों और साधकों के सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यों का पूरा
भारतीय संतों और साधकों के सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यों का पूरा
सित्तेचन नहीं हुआ है। बाहरी आक्रमणाकारियों के विरुद्ध साधकों और
विवेचन नहीं हुआ है। बाहरी आक्रमणाकारियों के विरुद्ध साधकों और
संतों ने उस समय के समाज में प्रचंड शक्ति का निर्माण किया। इन
संतों ने उस समय के समाज में घार्मिकता जीवित रही। वैदान्तवादी,
साधकों की कृपा से ही समाज में घार्मिकता जीवित रही। वैदान्तवादी,
वैद्याव ज्ञीर शैव अखाड़े, न।थपंथ, कालमुख कापालिक, अघोर, सिख

गुरु, सूकी संत और भक्त तथा अन्य साधक सारत की घार्मिक तथा सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने में सफल हुए हैं।

७वें खग्ड में जिन महान साधकों की जीवनियाँ संकलित हैं उनकी साधना के मार्ग चाहे भिन्न-भिन्न रहे हों, किन्तु ध्येय एक ही था। ऐसे महात्मात्रों की जीवनियाँ प्रकाशित करके 'नव मारत प्रकाशन' मारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी सेवा कर रहा है। आज का युवक-समाज मार्ग से भटक गथा है। उनके लिए ऐसी जीवनियाँ त्राकाश-दीप का कार्य करेंगी। ये सिद्ध पुरुष त्रात्यंत तेजोमय त्राध्यात्म जगत के सितारे हैं। इन्होंने हरिनाम का प्रचार करके जन मानस को धर्म से विमुख होने नहीं दिया। इस कलि-काल में हरिन्कीर्त्तन की बड़ी महिमा है। खाली नाम के सहारे ही भवसागर पार हो सकता है, बश्तें उस पर विश्वास हो।

''सर्वधर्मान्परित्यज्य मामैक' शर्गा व्रज । इन्हें त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्तियिष्यामि मा शुचः ॥''

जन्माष्ट्रमी ३१ श्वगस्त, १६८३ राज भवन, भोपाल

भगवत द्याल शर्मा (राज्यपाल, मध्यप्रदेश)

#### प्रकाशकीय

भारत के महान साघक के सातर्वे खंड को प्रकाशित करते हुए हमें ऋपार हर्ष हो रहा है।

भारत के महान साधक के मूल लेखक स्व० श्री प्रमथनाथ भट्टाचार्य लेखक, साधक तथा अन्वेषक—तीनों एक साथ थे। उन्होंने लगातार १५ वर्षों का बहुमूल्य समय महापुरुषों की जीवनियों के संग्रह में लगाया। बंगला भाषा में इस प्रन्थ का अपूर्व स्वागत हुआ है। बंगला भाषा में इस प्रन्थ के लेखक स्व० प्रमथनाथ भट्टाचार्य अपने उपनाम शंकरनाथ राय के नाम से विख्यात हैं।

सारे देश के सभी च्रेत्रों के महानुभावों से हमें हर तरह की सहायता मिली है। उनकी सहायता के बिना इसका प्रकाशन कभी सम्भव नहीं होता। इस अवसर पर उन सब महानुभावों के प्रति हम अपना आभार प्रकट करते हैं। हिन्दी में अनुवाद करने का कठिन कार्य आदर सीय प्रो॰ डॉ॰ रमाकान्त पाठक एवं श्री जगदीश्वर प्रसाद सिंह ने किया। इस कार्य के लिए हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं।

त्रांत में हिन्दी जगत के सुधी, सत्यान्वेषी एवं ऋध्यात्म में रुचि रखने वाले पाठकों के समद्ध यह यन्थ प्रस्तुत है जिन्हें ही इस यंथ की महत्ता एवं उपादेयता के सम्बन्ध में निर्णय लेना है।

— निर्भय राघव मिश्र



## विषय-सूची

| श्राचार्य मध्व       | _ | <          |
|----------------------|---|------------|
|                      | _ | ३४         |
| सनातन गोस्वामी       |   | <b>હ</b> ર |
| समर्थ रामदास         | _ | 94         |
|                      | _ | 388        |
| एकनाथ स्वामी         |   | १३७        |
| तिब्बती बाबा         | _ |            |
|                      | _ | १६३        |
| विशुद्धानन्द सरस्वती |   | X39        |
| मोरवामी विजयकष्ण     | _ | ,          |







याचार्य मध्व

### आचार्यं मध्व

मारत की आध्यात्मिक साधना एवं धर्म संस्कृति के इतिहास में दक्षिणात्म का अवदान जितना ही विपुल है, उतना ही परम्परागत । ज्ञान, वर्ण एवं प्रेम-मित्ति की नाना प्रकार की साधना एवं दार्शनिक धाराएँ इस प्राचीन भूखण्ड से निकल कर सारे देश के दिग्दिगन्त में फैल गयी है ।

दाक्षिणात्य में जहाँ अपने योगैश्वयं संपन्न शैवसाधक तथा प्रेमभिक्त सिद्ध ग्राडवार गोष्ठी प्रदान की है, वहीं शंकर जैसे ग्रहैतवाद के श्रेष्ठ श्राचार्यों को भी प्रदान किया है। रामानुज, मध्व, विष्णु स्वामी, निम्वार्क विधारण्य, ज्ञानदेव, नुकाराम इत्यादि, सिद्धसाधक एवं धार्मिक नेताग्रों का यहाँ एक के बाद एक ग्रम्युदय घटित हुआ है।

तरहवीं सदी में आचार्य मध्य का आविर्माय मात्र दक्षिण मारत ही नहीं वरन् समग्र देश के लिए एक अविस्मरणीय घटना है। ब्रह्म-सूत्र की भिक्तबादी वर्याख्या के माध्यम से उन्होंने एक नवीन हैतवादी दर्शन का प्रचार किया है। व्याख्या के माध्यम से उन्होंने एक नवीन हैतवादी दर्शन का प्रचार किया है। उनकी नैष्ठिक वैष्णवीय साधना, भावमय प्रेरणा एवं संगठन शक्ति ने भिक्त अन्ति ने भिक्त अन्ति ने भिक्त आन्दोलन को एक नवीन प्राण स्वन्दन से परिपूर्ण कर डाला है। भारतीय अन्ति को एक नवीन प्राण स्वन्दन से परिपूर्ण कर डाला है। भारतीय अन्ति नवीवन में आचार्य मध्य भिक्तवादी चतुःसम्प्रदाय में श्रेष्ठतम ब्रह्मसम्प्रदाय के जन-जीवन में आचार्य मध्य भिक्तवादी चतुःसम्प्रदाय में श्रेष्ठतम ब्रह्मसम्प्रदाय के वर्ति के स्था में परिवित हो गये हैं। उनके द्वारा प्रचारित तत्त्व एवं धर्मादर्श प्रवर्ति के स्था में परिवित हो गये हैं। उनके द्वारा प्रचारित तत्त्व एवं वर्लमाचारियों के मतवाद को काफी हद तक प्रभावित ने गौड़ीय वैष्णव एवं वर्लमाचारियों के मतवाद को काफी हद तक प्रभावित ने गौड़ीय वैष्णव एवं वर्लमाचारियों करना ही पड़ेगा।

मध्व का ग्राविर्माव ११६६ ई० में हुग्रा था। भारत के दक्षिण-पश्चिमी
तट के पास बेले ग्राम के पाजका क्षेत्र उनकी जन्ममूमि है। उन दिनों यह
ग्रंचल तुलुब देश के अन्तर्गत था। ग्राज के धारवाड़ जिला, उत्तर एवं दक्षिण
कनारा तथा महीशुर राज्य के पश्चिमी ग्रंश को मिलाकर त्रयोदश शतक के
तुलुब राज्य का गठन हुग्रा था। ग्राज भी इसका एक ग्रंश तुलुब नाम से हो
संबोधित होता है। शंकर का जन्मस्थान श्रृंगेरी तथा मंगलोर की दूरी, मध्व
के जन्मस्थान से चालीस मील से ग्राधिक नहीं होगी।

पाजका से तीन कोस की दूरो पर, सागर द्वारा प्रक्षालित पिवत्र तीर्थं उडुपी स्थित है। यहाँ शेषशायी अनंतेश्वर विष्णु एवं चंद्रमौलीश्वर शिव, इन दोनों जाग्रत विग्रहों के मंदिर अवस्थित हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों से नरनारी यहाँ एकत्रित होते हैं तथा स्नान, तर्पण एवं पूजा शेष करके अपने स्थान को वापस चले जाते हैं। विष्णु एवं शिव भक्तों का यह मिलन स्थल उत्तर-काल में आचार्य मध्व के साधन-पीठ एवं लीला-केन्द्र के रूप में परिचित हो गया। मिलत-साधना की एक नूतन धारा उनके माध्यम से, इसी स्थान से पूट पड़ी थी। उनके उत्तराधिकारी एवं भक्त शिष्यों की स्मृति भी इस पिवत्र तीर्थं के साथ अनेक प्रकार से जुड़ी हुई है।

मध्व के पिता का नाम था मध्यगेह नारायण मट्ट । प्रतिभाधर ग्राचार्य के रूप में भट्ट इस क्षेत्र में विख्यात थे। वेद-वेदान्त के वे प्रकांड विद्वान थे, तथा ग्रपने साधन जीवन में वे निष्ठावान विष्णु-भक्त थे। स्त्री वेदवती रुपसी एवं परम भिक्तिनिष्ठ थीं। गृह के ग्रंदर नारायण शिला प्रतिष्ठित थी। इन्हीं

- १. मतान्तर से १२३८ ई०। द्रष्टव्यः Subba Rao: Bhagavat Geeta., R.G. Bhandarkar: Vaishnavism, Saivism and Minor Religious Systems pp. 59—। स्वरचित ग्रन्थ 'मारत तात्पर्य निर्णय' में मध्व ने ग्रपने जन्म के जिस शकाब्द का उल्लेख किया है वह ११६६ ई० की ग्रोर ही इंगित करता है। मध्व के प्रशिष्य स्वामो नरहिर तीर्थ का एक ग्रनुशासन भी ग्राविष्कृत हुग्रा है जो कि मध्व के काल-निर्णय में सहायक है।
- २. उडु का अर्थ है 'नक्षत्र' और 'प' का तात्पर्य है पित । नक्षत्रपित, अर्थात् चन्द्रमा का नाम ही उडुप है । चन्द्र की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव स्वयं इस स्थान में अवस्थित हैं । इसी कारण, चन्द्रमौलीश्वर शिव के नाम पर ही इस तीर्थ का नाम उडुपी पड़ा है । प्राचीनकाल में उडुपी रजत्पीठ पुर के नाम से भी विख्यात था ।

शिलामय देवविग्रह की सेवा, भोग-राग तथा व्यान-जप में उनका श्रधिकांश समय व्यतीत हो जाता । विशेष पर्वो पर दोनों भिक्तपूर्वक उडुपी में जाकर उपस्थित होते तथा कुल देवता, स्रनंतेश्वर नारायण की अर्चना में विभोर हो उठते ।

मध्यगेह मट्ट का परिवार धनवान नहीं था। पत्रिक निवास श्रीर एक वगीचा मात्र परिवार का संबल था। इसी बगीचे की फसल तथा अध्यापन द्वारा सामान्य ग्राय से हो किसी तरह उनके परिवार का निर्वाह हो जाता ।

मट्ट वंश श्रत्यन्त प्राचीन था। कर्मकाण्ड के विख्यात स्राचार्य कुमारिल मट्ट के ये लोग ग्रनुगामी ब्राह्मण थे। पाँचवीं या छठी शताब्दी के ग्रासपास बनवासी कदम्बराज, मयूर वर्मन ने इन नैष्ठिक ब्राह्मणों के कई दलों को ग्रामंत्रित किया । क्रमशः इन ग्रागंतुक ब्राह्मणों ने यज्ञक्रिया, शास्त्रनिष्ठा एवं शुद्धतर जीवनचर्या के माध्यम से सामाजिक नेता के रूप में श्रपना स्थान सूरक्षित कर लिया।

इन प्रवासी ब्राह्मणों में अनेक एक-दो पीढ़ी में ही शंकर के अद्वैतवाद के अनुगामी हो गये। साधारण रूप से उनमें शिवभिक्त का ही प्रावल्य दृष्टि-

गोचर होने लगा।

कमशः इन ब्राह्मणों में से थोड़े लोगों का झुकाव विष्णु-उपासना की स्रोर भी हो गया । आचार्य मध्व के पिता, मध्यगेह भट्ट, इन्ही भिक्तपरायण वैष्णव ब्राह्मणों में से एक थे।

मध्यगेह मट्ट के दो पुत्र एवं एक कन्या थी। किन्तु, भाग्य की कैसी विडम्बना, दोनों पुत्र, तरुण वयस में ही एक-एक कर काल कवलित हुए। भट्ट

दम्पति शोक के आघात से टूट-से गये।

उसके बाद कई वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। परन्तु पुत्रशोक की दहन ज्वाला को मध्यगेह के लिए विस्मृत करना संभव नहीं हो पा रहा है। इसके ग्रलावा, मन में एक नई दुश्चिता का उदय होता जा रहा है। वे नैष्ठिक ब्राह्मण हैं ग्रीर बार-बार इसी चिंता से व्याकुल हैं कि अपुत्रक, इस शरीर का त्याग करने से कोई पिण्डदान करने वाला भी नहीं रहेगा। इसी कारण वे वीच-बीच में उहुपी वे अनन्तेश्वर मंदिर में जाकर इष्ट के चरणों में अपने अंतर की व्याकुलता निवेदित करते हैं।

उस दिन दशहरा का श्रंतिम दिन- नवमी था। मध्यगेह भट्ट उडुपी के नारायण मंदिर में बैठे एकाग्र हो जप-ध्यान कर रहे हैं। भावतन्मय अवस्था में प्रहर पर प्रहर किस तरह बीतते चले जा रहे हैं, इसका उन्हें होश नहीं। कमशः रात गंभीर होती गयी। भनत-दर्शनार्थीगण, एक-एक करके अपने बरों को वापस चले गये हैं। टाकुर को शयन कराकर तथा दीप बुझा कर रुजारीगण भी अपने-अपने कक्षों में विश्वाम कर रहे है। मात्र भक्तप्रवर मध्यगेह भट्ट श्रीमूर्ति के सम्मुख ध्यानस्य बैठे हुए हैं।

श्रकस्मात् मंदिर का गर्भगृह एक शुभ्र-िस्नग्ध, स्वर्गीय ज्योति से उद्भासित हो उठा। भट्ट का ध्यान टूट गया। विस्मय तथा श्रानन्द से वे श्रमिभूत हो उठे। इसी समय उनके कानों में एक दैवी कण्ठस्वर सुनाई पड़ा। करुणा-विगलित स्वर में ठाकुर ने कहा, "मेरे प्रिय भट्ट, तुमने तरुण वयस के दो पुत्रों को गंवा कर वहुत श्रधिक दुःख पाया है। परन्तु तुम्हारा इसमें क्या वश था? प्रारब्ध के खंडित हो जाने के बाद उसका रुक पाना संभव भी तो नहीं था। उन्हें मर्त्यलोक से विदा लेना ही था। तुम दुःखो न हो, भट्ट, शोक जिस तरह श्राधात देता है, उसी तरह परम कल्याण का भी जनक होता है। शोक ही मनुष्य को ग्रात्मस्थ तथा पवित्रतर बना देता है।"

प्रमु के दिव्य कण्ठ से यह मधुर दिव्य वाणी निकली। परन्तु मट्ट के हृदय को वह क्या शीतल कर पायी? एक के बाद एक, दो पुत्रों को खोकर उनका हृदय मरुमूमि सदृश हो चुका था। वह क्या शीतल एवं शांत हो सका?

प्रमु स्नेहार्द्र कण्ठ से कहते ही रहे "यह, समझ लो, मनुष्य शून्य होकर पूर्ण होना चाहता है तथा रिक्त होकर सिक्त । शोक-विषाद की कालिमा को निकाल फेंको । दुःख मत करो । ईश्वरीय विधान के फलस्वरूप एक शुद्धात्मा, कुल पिवत्रकारी पुत्र का तुम्हारे गृह में ग्रागमन होगा । वह नवीन मिक्त श्रान्दोलन का मार्गद्रष्टा होगा । श्राज दशहरा का ग्रंतिम दिन—नवमी है । एक वर्ष बाद, इसी पिवत्र तिथि पर तुम्हारे घर एक शिशु पुत्र जन्म ग्रहण करेगा ।"

दैवी वाणी का स्वर घीरे-घीरे कम होता गया, परन्तु मध्यगेह मट्ट के हृदय में इस वाणी ने एक विचित्र मावोच्छ्वास की तरंग का आलोड़न कर डाला। अपार आनन्द तथा तृष्ति से परिपूर्ण, मट्ट, उसी समय पाजका स्थित अपने वर की और रवाना हो गये। गद्-गद् स्वर में उन्होंने गृहिणी वेदवती के सम्मुख मंदिर की आश्चर्यजनक घटनाओं का वर्णन किया तथा दोनों नयनों से पुलकाश्च सरते रहे।

उड्पी के ग्रनन्तेश्वर मंदिर की देववाणी फलित हुई। ठीक एक वर्ष के ग्रंतराल के बाद ११६६ ई० की नवमी तिथि के एक शुभ लग्न में सट्ट-गृहिणी की गोद में एक शिशु-पुत्र का ग्राविर्माव हुन्ना। उत्तर-काल में यही बालक महासावक मध्वाचार्य के नाम से विख्यात हो गया।

यह शिशु जितना ही रूपवान था, वैसे ही सारे सुलक्षणों से युक्त था। भक्त मट्ट दम्पति के तो आनन्द की सीमा ही नहीं थी। ठाकुर के कृपा प्रसाद के रूप में उन्होंने इस पुत्र को प्राप्त किया है—इसलिए उन्हों की दया को स्मरण कर उन्होंने उसका नामकरण किया—वासुदेव। वासुदेव के वाल्यजीवन की नाना श्राश्चर्यंजनक एवं अलौकिक कहानियाँ प्रचलित हैं। एक दिन साथियों के साथ वे खेल में मस्त हो रहे थे। सहसा दिखाई पड़ा कि एक भीमकाय सांढ़ नजदीक के रास्ते से हिलता-डुलता चला श्रा रहा है। वालक वासुदेव को एक विचित्र झक सवार हो गयी और विजली की गित से वह सांढ़ की पूँछ पकड़ कर लटक गया। ऐसा करते ही सांढ़ उत्तेजित हो उठा और द्रुतवेग से सामने के निविड़ वन की श्रोर भाग खड़ा हुआ। सभी संगी-साथी भयभीत हो उठे और श्रातं स्वर में चिल्लाने लगे। साथ ही भट्ट गृह के श्रासपास कोलाहल होने लगा। सभी उसका पीछा करने के लिए दौड़-भाग करने लगे।

उस दिन वासुदेव मानो इस खेल में मतवाला हो उठा है। सांढ़ की पूँछ वह किसी तरह भी छोड़ने को तैयार नहीं है तथा सांड प्रवर भी हार मानने को राजी नहीं हैं। वन क्षेत्र तथा कंटकमय मार्ग पर कई प्रहर की दौड़-भाग के पश्चात् ग्रंततः क्लांत-देह सांढ़, मध्यगेह के ग्रावास के सम्मुख जमीन पर ग्राकर लोट पड़ा। उस समय बालक वासुदेव के मुख पर तृष्ति की हँसी फूट पड़ी है। सभी के उद्वेगपूर्ण प्रश्नों के उत्तर में वह गर्वपूर्वक ग्रंपने ग्रंद्भुत वन-भ्रमण की कहानी का वर्णन करने लगा।

एक दूसरे दिन की बात । एक विशेष पर्व के अवसर पर संध्या के बाद भट्ट दम्पित वासुदेव को लेकर उडुपी के अनन्तेश्वर मंदिर में गये हुए हैं। स्नान, तर्पण एवं पूजा समाप्त करते-करते काफी समय बीत गया। उसके बाद संध्या

१. मध्व शिष्य पंडित त्रिविक्रम श्राचार्य के पुत्र नारायण श्राचार्य ने मध्वविजय एवं मणिमंजरी नाम से नाना कहानियाँ संकलित करके काव्यग्रन्थ
की रचना की है। पौराणिक कथाओं के रूप में रचित इन दोनों ग्रन्थों
में मध्व के संबन्ध में श्रनेक श्रलौकिक घटनाश्रों का उल्लेख है। मध्व
के जीवन प्रसंगों को जानने में नारायण श्राचार्य की रचना सहायक सिद्ध
होते हुए भी वह उग्र सांप्रदायिकता एवं श्रयौक्तिक शंकर विरोधिता से
ग्रस्त है, जिसके कारण पुस्तकों का विशेष मूल्य नहीं है। श्राचार्य त्रिविक्रम,
नारायण इत्यादि शिष्यगण मध्व को वायु का ग्रवतार मानते हैं। मध्व
बैष्णवों के मतानुसार पृथ्वी पर बाब भी नारायण श्रवतरित हुए हैं, उसी
समय उनके सहायक के रूप में वायु का श्रवतरण हुश्रा है। राम एवं
कृष्णावतारों के सहायक हनुमान एवं भीम दोनों ही वायुपुत्र थे। उनके
मतानुसार श्रंतिम श्रवतार मध्वाचार्य थे।

— प्रज्ञानानंद : वेदान्त दर्शन, पृष्ठ ५१८

के समय सभी जंगल के मार्ग से गांव वापस चले आ रहे हैं। सहसा एक दुष्ट अशरीरी प्रेत, उनका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। मध्यगेह तथा वेदवती भय से जड़वत् हो गये, परन्तु बालक वासुदेव में अद्भुत प्रतिक्रिया दृष्टिगोचर हुई। क्षण भर में ही उसके चेहरे का भाव एकाएक परिवर्त्तित हो गया। संमुन्नत ग्रीवा तथा दोनों नेत्र कोध से रक्ताम हो उठे हैं। एक पूर्ण वयस्क के सदृश, प्रेत को संबोधित करते हुए, बड़-बड़ करते, पता नहीं वे मौन-से मारण-मंत्र का उच्चारण कर रहा है। प्रेत, उसी क्षण भयभीत होकर उनके सामने से अर्न्तध्यान हो गया। इसके साथ ही साथ वासुदेव फिर पूर्ववत् हो गये। भट्ट दम्पति इष्टनाम का जाप करते हुए बालक को सीने से चिपकाए घर वापस आ गये।

किशोर-अवस्था में वासुदेव का उपनयन-संस्कार संपन्न हुआ तथा उसके बाद शास्त्रों के अध्ययन हेतु उन्हें ग्राम की ही पाठशाला में भेजा गया। वासुदेव की असाधारण मेधा एवं प्रतिमा देख कर अध्यापकगण विस्मित हो गये। उन्होंने कुछेक वर्षों के अन्दर ही विभिन्न शास्त्रों के ज्ञान का लाभ कर लिया। तत्त्वों के निर्णय एवं विचार-विश्लेषण में भी उनका असामान्य अधिकार हो गया।

कीड़ा के क्षेत्र में भी वासुदेव की ख्याति कम नहीं है। किसी भी प्रति-योगिता में अपने अमित साहस, व्रजतुल्य देह और दुर्जेय संकल्प के कारण, शीर्ष स्थान अजित कर लेना साधारण-सी वात थी। दक्षिण कनारा के ब्राह्मण-समुदाय में कुश्ती का प्रचलन काफी अधिक था। इस खेल में वासुदेव अद्वितीय थे। इसी कारण साथियों ने उनको भीम कह कर पुकारना शुरू कर दिया था।

यौवन में पदार्पण करते-करते यह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हुआ कि वासुदेव एक पूर्णांग मानव के रूप में परिणत हो चुके हैं। व्यावहारिक तथा आव्यात्मिक तथ्यों का अपूर्व सिम्मश्रण उनके जीवन में लक्षित होने लगा। जिस तरह वे यथासम्मव दैहिक एवं मानसिक उत्कर्ष के अधिकारी हो चुके थे उसी तरह उन्हें ज्ञान तथा ध्यान-मनन की शक्ति पर भी पूर्ण अधिकार था। विचार- शक्ति में भी उनकी क्षमता अदितीय थी।

१. अनेक लोगों की घारणा है कि जीवन के प्रथम चरण के इन दैहिक पराक्रमों की बात का स्मरण करके ही उत्तर-काल में मध्व के अनुगामियों ने उन्हें वायुपुत्र किंवा वायु का अवतार कह कर प्रचार करना शुरू कर दिया । नारायण मट्ट रचित मध्विजय एवं मिणमंजरी में इस वायु वाली बात का बार-बार उल्लेख हुआ है ।

कई सौ वर्ष पहले, वासुदेव के पूर्वंज कर्मकाण्ड के अनुगामी तथा याग-यज्ञों में भी विश्वास रखने वाले थे । ग्यारहवीं सदी के लगभग इनमें एक आमूल परिवर्त्तन दृष्टिगोचर होने लगा था । इसी समय आचार्य रामानुज का अभ्युदय हुआ था तथा उन्हीं के अभ्युदय के फलस्वरुप, प्रेम-भिक्त सिद्ध आडवारों की साधना एवं मतवाद की परिणित हुई । रामानुजी भिक्तवाद ने सारे दाक्षिणात्य में प्रवल माव-वन्या प्रवाहित की तथा शंकर-विरोधी द्वैतवाद का प्रभाव नाना स्थानों में अनुभव किया जाने लगा । अनन्त शायो विष्णु तथा मुरलीधर कुष्ण की महिमा अनेक मठ-मंदिर तथा संप्रदायों को केन्द्र बना कर धीरे-धीरे प्रसारित होने लगी । वासुदेव के पिता, मध्यगेह मट्ट इसी भिक्त-रसाश्रित साधन-धारा के धारक तथा वाहकों में से एक थे। उनके इष्ट थे, अनन्तेश्वर नारायण, तथा गृह में शालग्राम शिला को अर्चना होती थी। पुत्र के वासुदेव नामकरण से भी सहज ही अनुमान हो जाता है कि मध्यगेह मट्ट वेदान्ती अथवा कर्मकाण्डी साधक नहीं थे, तथा साधन जीवन में वे भिक्त मार्ग का ही अनुसरण करते।

पिता की परम्परा एवं व्यक्तित्व तथा स्वगृह के भजन-पूजनमय परिवेश ने वासुदेव के घार्मिक ग्रादर्श एवं साधन जीवन को काफी हद तक प्रभावित किया था। ग्रत्यन्त ग्रत्प तरुण वयस में ही यह प्रतिभाघर पण्डित एवं शुद्धाचारी भिक्तपरायण साधक के रूप में परिणत हो गये थे।

उडुपी में शास्त्रविद् ग्राचार्य एवं साधु-संन्यासियों की संख्या कम नहीं थी। इन सभी के मध्य विद्वत्ता एवं साधना, दोनों ही दृष्टि से विशिष्टतम थे, श्राचार्य ग्राच्युत प्रकाश। वासुदेव ने मन ही मन यह स्थिर किया-श्रव इन्हीं महात्मा से वेद-वेदान्त एवं दर्शनों का उच्चतम पाठ वे ग्रहण करेंगे।

एक दिन प्रातःकाल, उडुपी में ग्रच्युतप्रकाश के मठ में जाकर वे उपस्थित हुए। श्रद्धापूर्वक प्रणाम निवेदित करने के पश्चात्, उन्होंने ग्रपना परिचय देते हुए कहा—''ग्राचार्यवर, काफी ग्राशा के साथ ग्रापके चरणों में ग्राश्रय लेने के लिए ग्राया हूँ। ग्राप मेरे ऊपर कृपा करें तथा शास्त्र-तत्त्वों का उपदेश देकर मुझे कृतार्थं करें।''

"वत्स, तुम्हारे पिता मध्यगेह नारायण भट्ट को मैं जानता हूँ। वे अच्छे पण्डित तथा विष्णु के उपासक हैं। उनके पुत्र होकर तुम क्यों मेरे-जैसे अद्वैत वेदान्ती के पास शास्त्रों का पाठ पढ़ने आये हो ? इसका रहस्य मुझसे स्पष्ट रूप से कहो ?" कहते हुए अच्युतप्रकाश सप्रश्न दृष्टि से देखते रहे।

"प्रमु, मैंने ग्रपने पिता से ही सुना है कि ग्राप शहत वेदान्ती होते हुए भी मित्तमार्ग के कट्टर विरोधो नहीं हैं। चन्द्रमौलीश्वर शिव मंदिर तथा शेषशायी—विष्णु, ग्रनन्तेश्वर मंदिर, इन दोनों ही पिवत्र पीठों में ग्राप स्वतंत्रतापूर्वक जाते हैं। इसके ग्रलावा मैंने यह भी सुना है कि ग्रापके गुरु, प्राज्ञतीर्थ महाराज दशनामी संन्यासी होते हुए भी मित्तमार्ग के प्रति गंभीर रूप से ग्राकृष्ट थे। इसीलिए काफी सोच विचार-कर मैं ग्रापके ग्राथय में ग्राया हूँ।"

मुन्दर दिव्य शरीर, इस तरुण शिक्षार्थी की ग्रोर ग्रच्युतप्रकाश, प्रशंसा मरी दृष्टि से देखते ही रह गये। वासुदेव के दोनों नेत्र प्रतिमा की दीप्ति से उज्वल थे। शरीर पर निष्ठा एवं संकल्प की दृढ़ता थी। ग्रच्युतप्रकाश का ग्रंतर ग्रत्यन्त प्रसन्न एवं गद्गद् हो उठा था। वासुदेव के साथ कुछ देर तक शास्त्रान्ताप के उपरान्त उन्होंने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा— "वत्स, मैं समझ रहा हूँ कि परमात्मा की कृपा से तुमने दिन्य प्रतिमा लेकर हो जन्म ग्रहण किया है। मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम्हारी मनीषा एवं साधना से देश एवं धर्म का महान उपकार साधित होगा। मैं ग्रानन्दपूर्वक तुम्हें यह ग्रनुमित देता हूँ कि मेरे ग्राश्रम से उच्चतर शास्त्रपाठ तुम ग्रहण कर संकते हो।"

उस दिन उडुपी मठ मे ग्राचार्य ग्रच्युतप्रकाश के पास ग्राश्रय ग्रहण करने के उपरान्त, वासुदेव के जीवन में एक नवीन श्रव्याय का सूत्रपात हुग्रा ।

वासुदेव, ग्रपूर्व निष्ठा से न्याय, सांख्य, वेद-वेदान्त के ग्रध्ययन की ग्रोर ग्रग्रसर हुए तथा एक के बाद एक, सभी में पारंगत होते गये। परन्तु बराबर यही दृष्टिगोचर होता कि गुरु के ग्रद्वैत वेदान्त का पाठ गुरू करते ही वासुदेव उसके विरुद्ध भितवादी व्याख्या देने लगते तथा ग्रपनी तीक्षण बुद्धि एवं ग्रमानुषी मेघा की सहायता से विस्मयजनक शास्त्र-प्रमाण तथा युक्तितकं का प्रयोग करते। क्रमशः उडुनी के विभिन्न मठ-मंदिरों तथा सिन्नहित क्षेत्रों में ग्राचार्य ग्रच्युतप्रकाश के इस प्रतिभाधर छात्र की ख्याति फैलने लगी।

पुत्र वासुदेव अब शास्त्र-पारंगत है तथा विद्वत्ता एवं चरित्रनिष्ठा में बहुत लोगों की दृष्टि आकर्षित कर रहे हैं। मट्ट दम्पति का अंतर गर्व एवं तृष्ति से परिपूर्ण हो चुका है।

एक दिन ग्रवसर पाकर मध्यगेह सट्ट ने पुत्र को निकट बुलाया। प्रसन्न स्वर में उन्होंने कहा, "वासुदेव, तुम्हारे-जैसे होनहार पुत्र को पाकर मैं तथा तुम्हारी जननी परम सुखी हैं। परन्तु ग्रव तुम्हें हमलोगों का एक ग्रनुरोध स्वीकार करना ही होगा। ग्रव तुम गार्हस्थ्य ग्राश्रम में प्रवेश करो। एक सुसक्षणा पात्री का मी हमलोगों ने चयन कर लिया है। उससे तुम विवाह करो तथा घर पर ही अध्यापन का कार्य आरंभ कर डालो। तुम्हारे सांसारिक जीवन के स्थिर हो जाने के बाद हमलोग बिलकुल निर्वित हो सकेंगे।"

नत-शिर, कुछ देर तक चुप रहने के पश्चात् वासुदेव ने उत्तर दिया "पिता, कुपया मुझे आप क्षमा करें। गाईस्थ्य आश्रम मेरे लिए नहीं है। मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि शीझ ही एक शुम दिन देखकर में संन्यास ग्रहण करूँगा तथा आचार्य अच्युतश्रकाश से ही दीक्षा एवं संन्यास लूँगा।"

मट्ट चौंक पड़े। उनके पुत्र का यह कैसा अद्भुत एवं अप्रत्याशित संकल्प ? यह तो बिना मेघ के विजयात् तुल्य है। आर्त स्वर में उन्होंने कहा, "वत्स, ऐसी मर्मवेधी बात क्यों कह रहे हो? सोचा था, तुम अच्छे पंडित तथा धर्मनिष्ठ आचार्य होगे तथा यश-धर्म एवं मान के अधिकारी होगे तथा तुम्हारे हाथों में गृहस्थी का भार देकर हमलोग ध्यान-भजन में अपना समय व्यतीत कर सकेंगे, निर्धिचतता पूर्वक। तुम्हारे संसार-त्याग का संकल्प तो नहीं टिक सकेगा वरसं!"

"पिता, मैं संसार को अनित्य तथा माया विश्रम समझकर नहीं छोड़ रहा हूँ। वरन् इसे प्रमु श्री नारायण की सेवा में लगाने के लिए छोड़ रहा हूँ। वे ही आपकी तथा जननी की रक्षा करेंगे। मेरे जीवन का लक्ष्य सर्वदा के लिए स्थिर हो चुका है। मैंने संकल्प कर लिया है कि इस भितत-साधन श्रष्ट पृथिवी पर मक्तिवाद का नये सिरे से प्रचार करना होगा तथा यह प्रचार होगा शास्त्रीय मित्ति पर। मेरे ग्रंतर को शक्ति मिली है तथा मुझे इस बात का जान हो गया है कि इस दुष्टह मगवत्-कर्म में मेरी एक निर्दिष्ट मूमिका है।"

आत्मिवश्वास तथा संकल्प की दृढ़ता, तरुण वासुदेव के नेत्रों को प्लावित कर रही थी।

पिता ने व्याकुल स्वर में कहा, "बैटा वासुदेव, तुम्हें हमलोगों ने अनन्तेश्वर नारायण की कृपा से ही प्राप्त किया है। लम्बी अविध तक वत-उपवास के पश्चात् हमलोगों ने प्रमु के चरणों में आवेदन किया था। प्रसन्न होकर उन्होंने तुम्हें हमलोगों के घर भेज दिया था।"

"प्रमु के बर से मेरा जन्म हुआ है ! इसीलिए मेरा दृढ़ विस्वास है कि प्रमु के आदिष्ट कर्मयज्ञ में ही मेरी जीवन का उत्सर्ग होगा।"

"सारी बातें तो मैंने सुनी । परन्तु बेटा, तुम हमलोगों के एकमात्र पुत्र हो । तुम्हारे संन्यास ग्रहण कर लेने से तुम्हारे पिण्डवान से भी हमलोग बंजित हो जाबेंगे । इतने ग्रवमें का कार्य तुम न करो बेटा !" वासुदेव कुछ देर तक नीरव विचार करते रहे। उसके बाद घीर, शांत स्वर में उन्होंने कहा, "पिता, मेरे द्वारा श्रापके पारलौकिक कल्याण में कोई क्षिति न हो, इसका मैं घ्यान रखूँगा। ठीक है, श्राचार्य श्रच्युतप्रकाश के श्राश्रम में रहते हुए भी मैं संन्यास ग्रहण का कार्यक्रम फिलहाल स्थिगित रखूँगा। मेरा श्रंतर कह रहा है कि निकट भविष्य में ही मेरा एक श्रनुज जन्म ग्रहण करेगा। उसके बाद श्रापलोगों को पिण्डदान के लिए कोई चिन्ता करने की श्रावश्यकता नहीं होगी। उसके जन्म ग्रहण करने के बाद ही मैं संन्यास-श्राश्रम में प्रवेश करेगा।"

पितृभक्त वासुदेव ने ग्रपनी यह प्रतिज्ञा भंग नहीं की । उत्तरकाल में ग्रपने कनिष्ठ भ्राता के जन्म ग्रहण के पश्चात् ही संसार से संन्यास ग्रहण किया था ।

सन्यास न लेकर भी वासुदेव ने ग्रच्युतप्रकाश से दीक्षा लेने में विलम्ब नहीं किया। ग्राचार्य के मठ में ही रहकर, उनके द्वारा निर्देशित मार्ग पर, उन्होंने ग्रनन्य निष्ठा के साथ ग्रपनी साधना तथा स्वाध्याय को जारी रखा। शीध्र ही संपूर्ण कनारा क्षेत्र में वे एक ग्रसामान्य पंडित एवं साधक के रूप में परिचित हो गये।

इस तरह वारह वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद मध्यगेह नारायण मट्ट के गृह में एक श्रीर पुत्र संतान का श्राविर्माव हुग्रा। १ ं

श्रव वासुदेव की श्रमीष्ट सिद्धि के मार्ग में कोई बाधा नहीं रह गयी। पिता तथा माता की सम्मित लेकर उन्होंने सर्वदा के लिए गृह त्याग कर दिया। पच्चीस वर्षों के साधननिष्ठ, प्रतिभादीप्त जीवन में श्रारंभ हुश्रा, सन्यास जीवन का श्रत्यन्त कठोर वृत।

गुरु ने इस नवीन शिष्य का संन्यास नाम पूर्णप्रज्ञ-तीर्थ दिया । पूर्वाश्रम में वासुदेव, श्राचार्य मध्यगेह के पुत्र थे । इसी कारण उस क्षेत्र में वे श्राचार्य मध्य के नाम से मी परिचित हो उठे ।

श्राचार्य श्रच्युतप्रकाश के मठ में छात्र एवं संन्यासी शिष्यों की मीड़ लगी ही रहती। दैनिक साधन-मजन के साथ-साथ, शिक्षार्थी एवं साधुगण शास्त्र-पाठ एवं विचार-विमर्श में सदा तत्पर रहते तथा इस गोष्ठी के केन्द्रविन्दु होते, श्राचार्य मध्व। विशेषरूप से वेदान्त की भिक्तवादी व्याख्या तथा भागवत एवं महामारत पुराणों की व्याख्या में उनका समकक्ष कोई नहीं था। न्याय-

. .

उत्तरकाल में यह शिशु विष्णुतीर्थं के नाम से परिचित हुआ । पिता तथा माता के देहान्त के पश्चात् इन्होंने भी ज्येष्ठ आता का अनुसरण करते हुए संन्यास ग्रहण किया ।

शास्त्र में भी मध्व की अवाध गित थी। अवसर मिलने पर वे अपने श्रद्धेय गुरु से भी वेदान्त के भाष्य पर तर्क-वितर्क आरंभ कर देते तथा गंभीर शास्त्रज्ञान एवं तर्क-शिक्त की सहायता से वे आचार्य शंकर के अद्वैतवाद की त्रुटियों का उल्लेख करते हुए इस मतवाद के ऊपर प्रचंड आधात करते।

गुरु ग्रच्युतप्रकाश केवलाद्वैत संन्यासी होते हुए भी ग्रंतर से भिक्तरस के रिसक थे। उडुपी के शेषशायी नारायण विग्रह ग्रनन्तेश्वर को केन्द्र करके, भिक्त ग्रान्दोलन की एक नूतन स्रोतधारा विस्तारित हो इस ग्राशा को वे ग्रपने ग्रंतर में इतने दिनों तक संजोए हुए थे। ग्रव प्रतिभाधर नवीन शिष्य मध्व ग्रंतर में इतने दिनों तक संजोए हुए थे। ग्रव प्रतिभाधर नवीन शिष्य मध्व को देखकर तथा उनकी विराट् प्रतिश्रुति को लक्ष्य करके, उनके उल्लास का पारावार नहीं था। उनका ग्रंतर ग्राश्वस्त था कि उडुपी मठ में जिस स्रोत की वे रचना कर रहे हैं, उसकी लोकपावनी कल्याणधारा निकट भविष्य में ही भारतभूमि में सर्वत्र फैल जायगी।

कुछेक वर्षों के अन्दर ही मठ के नेतृत्व का भार मध्व के कंघों पर आ पड़ा। गुरु ने उन्हें एक दिन बुलाकर कहा, "वत्स, मेरा यह अरीर पुराना हो चला है, धीरे-धीरे और अकर्मण्य होता जायगा। इसीलिए मेरी इच्छा है कि तुम यहाँ के संन्यासियों के नेता बन कर रहो और मठ की परिचालना का दायित्व अपने हाथों में ले लो।"

एक शुभदिन को ग्रच्युतप्रकाश ने स्थानीय साधु-संन्यासी एवं सज्जनों का ग्रावाहन किया तथा सबके समक्ष उन्होंने मध्व के हाथों उडुपी मठ के ग्रपने सारे ग्रधिकार सौंप दिए। स्नेहपूर्वक उन्होंने कहा, "वत्स, ग्राज से इस मठ के समस्त कार्यों के संपादन का मार तुम्हारे ऊपर ही रहा तथा यहाँ के मठाधीश के रूप में तुम्हारा नूतन नाम होगा—ग्रानंद तीर्थ।"

उत्तर जीवन में मध्व को, उनके समस्त शास्त्र ग्रन्थ एवं भाष्यों में, गुरुदत्त इस मठाधीश नाम का ही व्यवहार करते देखा गया है।

मध्व के समकालीन भारत में, विशेषतः दक्षिणी भारत में, दार्शनिकता तथा घार्मिक मतवादों के द्वन्द-संघर्ष की कमी नहीं थी। सारा देश, उस समय बहुत-से खण्ड राज्यों में विभक्त था। इन सभी राजसभाग्रों में तर्कदक्ष पण्डितों का प्रचुर ग्रादर था। छोटे-बड़े सभी राजा युद्ध ग्रथवा वाद-विवाद में पण्डितों का प्रचुर ग्रादर था। छोटे-बड़े सभी राजा युद्ध ग्रथवा वाद-विवाद में लिप्त रहते। रास्ते-घाट की भी दशा निरापद नहीं थी। किन्तु इस ग्रशांतिमय परिवेश में भी तर्कशूर ग्रथवा विचार मल्लगण परमानन्द पूर्वक देश

में सर्वत्र घूमते रहते । उनकी संवर्धना तथा विचार समा के श्रनुष्ठान में राजा-प्रजा, घनी-निर्धन सभी के उत्साह एवं उल्लास की सीमा नहीं रहती ।

बाक् युद्ध में पट्ट होने के कारण इन सभी शास्त्रविद पण्डितों को नाना उपाधियों से विमूखित किया जाता । इनमें कोई थे तर्क-पंत्रानन, कोई वादी-सिंह तथा कोई प्रतिवादी-भयंकर के नाम से प्रक्यात थे । राज-सभाओं तथा मठ-मंदिरों में अथवा धर्म प्रधिवेशनों में इन सब तर्कदक्ष दुर्धर्ष पण्डितों की मर्यादा अपरिसीम थी ।

उडुपी मठ में भी बीच-बीच में देश-विदेश में विख्यात अमणकारी पण्डितों का आगमन होता। इनके साथ संघर्ष के लिए आचार्य मध्व, लस्बी अविध तक अपने को ही प्रस्तुत करते रहे। इसके द्वारा साधु-संन्यासी एवं पण्डितों के मध्य उनके शास्त्रज्ञान तथा विचारनिपुणता की बात काफी हद तक फैल गयी। बाहर के पण्डितों के उडुपी आगमन पर, आचार्य उनके साथ तर्कयुद्ध करते तथा मितवादी व्याख्या एवं विचारों के माध्यम से उन्हें पराजित करते।

तर्क-युद्ध में जयी होने पर पाण्डित्य की स्थाति बदती है तथा विपक्ष को घराशायी करने से एक आत्मतृत्वि का बोध होता है, यह बात तो सत्य है, परन्तु मध्य एक अन्य कारण से इन दृन्द संघर्षों के प्रति उत्साहित होते । उनका जीवन एक संगठनात्मक ईश्वरीय कर्म के प्रति उत्सर्गित था । मक्ति प्रांदोलन की एक नवीन धारा का प्रवर्तन करने की उनकी कामना थी । इस कार्य का संपादन करने हेतु प्रथमतः शंकर के प्रदैतवाद का खण्डन आवस्यक था तथा दूसरी और रामानुज के विशिष्टाहैतवाद से पृथक् एक नवीन भित्तवाद की धारा को जन्म देना था । इसको करने के लिए प्रथमतः शास्त्र-पारंगत एवं विचार-दक्ष पण्डितों को परामूत करना भीर भ्रपने मत की और खींच लाना भावश्यक था । ऐसा नहीं करने से जन-साधारण, उसे किस तरह ग्रहण कर सकेगा ? इन दिनों उडुपी आकर जो भी तकंयुद्ध में अवतीर्ण होते वे मध्य के तर्क-वाणों से धाराकायी हो जाते ।

प्रिय शिष्य के कार्यों से वृद्ध ग्राचार्य ग्रच्युतप्रकाश ग्रानन्द एवं गर्व से मर उठे। एक दिन उन्हें निकट बुलाकर कहा, "वत्स मध्व, जिस संकल्प को तुमने ग्रहण किया है, वह उद्दुपी मठ में बैठे-बैठे ही तो सिद्ध नहीं होगा। दुर्ग प्राचीरों से घिरे रहकर कितने प्रतिपक्षियों को तुम परास्त कर सकोगे? ग्रव दुर्ग से बाहर निकलो। ग्रात्मरक्षा की भावना का त्याग करके ग्राक्रमण के लिए ग्रग्रसर होन्नो। पहले वाक्षिणात्म के राजसभा एवं मठ-मंदिरों में उपस्थित होकर, विचार युद्ध का आवाहन करो। उसके बाद उत्तर मारत के धर्म-नेताओं के प्रतिद्वन्दी होकर निकल पड़ो।" १

गुरु का निर्देश मध्व ने सानन्द मान लिया । सदल-बल, उनका दक्षिण मारत के पर्यटन तथा शास्त्र-विचार के अनुष्ठान का श्रीगणेश हुआ। इन दिनों वे विभिन्न क्षेत्रों के साधक एवं दार्शनिकों को तर्कयुद्ध में परास्त करने में समर्थ हुए। अंततः धूमते-घूमते वे विष्णुमंगल तीर्थ में उपस्थित हुए। गुरु अच्युत्रप्रकाश का भी इस स्थान पर आकर उनसे मिलन हुआ।

मध्वविजय तथा मणिमंजरी में कहा गया है कि ऋदि-सिद्धि संगन्न मध्य ने इस समय अपने साथियों के समक्ष कुछ योगैश्वर्य भी प्रकटित किए थे। रास्ता चलते-चलते सभी एक बार वन के बीच से निकल रहे थे। आस-पास कोई बस्ती नहीं है तथा आश्रम वा खाद्य संग्रह की भी कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। सभी साथी क्षुचा तथा तृष्णा से कातर हो उठे हैं। इस तरह रास्ता तय करते-करते कई लोगों को जान से हाथ घोना पड़ेगा इसमें संदेह नहीं है।

इस संकट की घड़ी में क्या किया जाय े व्यग्न एवं व्याकुल मध्य ने सहयात्रियों के साथ एक वृक्ष के नीचे आश्रय ग्रहण किया। सहसा उनके शरीर में एक दिव्य भाव का आवेश दृष्टिगोचर हुग्रा। एक साथी की झोली से रोटी का एक अवशिष्ट टुकड़ा मिल गया। मावाविष्ट मध्व इस रोटी के टुकड़े को हाथ में दवाए, अस्पुट स्वर में न जाने क्या-क्या बड़बड़ाने लगे। क्षण भर बाद सभी ने विस्मयपूर्वक देखा कि सभी साथियों की उदरपूर्ति लायक रोटियाँ न जाने कहाँ से झोली के अन्दर आ गयी हैं।

भवत पण्डित नारायणाचार्य द्वारा लिखित ग्रन्थ में योग विभूति सम्पन्न मध्य के ग्रमानुषी मोजन सामर्थ्य की एक रोचक कहानी लिखी हुई है। श्रनेक लोगों

१. उन दिनों मारत के सभी दार्शनिक क्षेत्रों में तार्किकता काफी हद तक फैल गयी थी। एकादश शताब्दी से चतुर्देश शताब्दी तक न्याय और वेदान्त को क्षेत्र में विचार युद्ध की प्रथा विशेष रूप से फैल गयी थी। इन्हीं दिनों तार्किकशिरोमणि श्री हर्ष मिश्र, गंगेश उपाध्याय, चित् सुखाचार्य, श्रानंदबोध महारकाचार्य, लीलावती के रचियता वल्लभाचार्य, वेदान्ते देक्षिकाचार्य एवं विदारण्य मुनीश्वर का ग्राविर्मात हुआ था। ये सभी तार्किक थे। इन कई शताब्दियों को तार्किकता छा युग कहने में कोई ग्रातिश्रयोक्ति नहीं होगी।
—प्रज्ञानानन्द : वेदान्त दर्शनेर इतिहास, पु० ४२०

की घारणा है कि महाभारत में वायुपुत्र भीम के सम्बन्ध में जो कहा गया है, इस कहानी की, उसी का अनुकरण करते हुए रचना की गयी है।

नाना श्रंचलों की विचार समाश्रों में जयी होकर मध्व शिष्यों के साथ त्रिवेन्द्रम् श्रा गए हैं। यहाँ के राजा की स्थाति भक्त एवं विद्याव्यसनी दोनों ही रूपों में है। मध्व ने उनके साथ साक्षात्कार किया। श्रागंतुक संन्यासी की वयस कम है तथा चेहरे पर प्रतिभा एवं पाण्डित्य की दीप्ति फैली हुई है। राजा, प्रथम दर्शन में ही उनके प्रति श्राकृष्ट हो गए। सादर श्रभ्यर्थना के बाद उन्होंने कहा, "संन्यासीवर, श्रादेश करें, मैं श्रापकी क्या सेवा कर सकता हूँ?"

"महाराज, मैं सर्वत्यागी संन्यासी हूँ, ग्रपनी व्यक्तिगत सेवा के लिए कोई ग्रावश्यकता नहीं है। इस भिक्तिहीन भ्रष्टाचार के युग में, मैं भिक्तिवाद के प्रचार के लिए कृतसंकल्प हूँ। ग्राप शीद्रातिशीद्र्य एक विचार-सभा का ग्रायोजन करें। उसी सभा में मैं भिक्तिहीन ग्रहैतवाद पर निर्मम प्रहार करूँगा"—ग्राचार्य मध्व ने घीर-गंभीर स्वर में कहा।

"त्राप क्या रामानुज के विशिष्टाद्वैतवाद के अनुगामी हैं ?"

"नहीं महाराज, मेरा मिनतवाद उससे विलकुल पृथक् है। मेरे मतानुसार ब्रह्म एवं जीव नित्य पृथक् है—ग्रर्थात् दो पृथक् वस्तु है। कारण, ब्रह्म स्वतंत्र है तथा जीव ग्रस्वतंत्र। इसीलिए इस द्वैतवाद को स्वतंत्र—ग्रस्वतंत्रवाद के नाम से संबोधित करना संगत होगा। इसमें शंकर एवं रामानुज, दोनों से ही चरम विरोधता है।"

"श्रापके तत्त्व के प्रणेता कौन हैं ? उनका नाम तो मैंने सुना नहीं !"
"महाराज सनत् कुमार इस तत्त्व के श्रादि गृरु हैं । ईश्वर की कृपा से,
मेरे माध्यम से इसका पुनः प्रचार होने जा रहा है ।"

"परन्तु यतिवर, श्रापने क्या श्रपने इस मतवाद के समर्थन में ब्रह्मसूत्र के किसी भाष्य की रचना की है ? ऐसा न होने से देश के साध-संन्यासी एवं पण्डित समाज इस मतवाद को ग्रहण किस तरह करेगा ?"

"महाराज, मेरा सूत्रमाष्य मेरे कण्ठ में ही विराजमान है। स्त्राप शीघ्र विचार-सभा की व्यवस्था करें, स्त्रौर प्रतिपक्षी के रूप में किसी स्रदैतवादी तर्क-योद्धा को स्नामंत्रित करें।"

"यतिवर, निकट ही, श्रुंगेरी में मेरे गुरु विद्याशंकर महाराज निवास करते हैं। वे मात्र श्रुंगेरी मठ के ही ग्रधीश्वर नहीं हैं, वरन् सारे दाक्षिणात्य में शांकर अद्वैतवाद के एक श्रेष्ठ स्तंभ हैं। ठीक है, उन्हीं को मैं श्रापके प्रतिपक्षी के रूप में श्रामंत्रित करता हूँ।"

दोनों आचार्यों की विचार-सभा ने एक महान कौतूहल की सृष्टि कर डाली। प्रसिद्ध पंडित, साधक एवं उत्साही जनसमुदाय के सम्मुख शास्त्रीय युक्तितकं का यह भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। परन्तु इस विचार-सभा में नवीन संन्यासी मध्व को वैसी सुविधा नहीं मिल पायी। अमानुषी प्रतिमा के अधिकारी, मूर्धन्य पण्डित एवं साधकशिरोमणि विद्याशंकर के श्रुतिसिद्ध युक्तिजाल को विच्छित्र करने में वे समर्थ नहीं हो सके। अंततः इन शक्तिधर प्रतिपक्षी के सम्मुख, उन्हें पराजय स्वीकार करनी पड़ी।

इस पराजय की ग्लानि में श्राचार्य मध्व के जीवन में एक स्पष्ट प्रतिक्रिया हुई। इसी समय से मात्र श्रुहैतवाद से ही उनकी शत्रुता नहीं हुई, वरन् श्राचार्य विद्याशंकर एवं श्रुगेरी मठ को वे श्रपना प्रधान वैरी समझने लगे। श्रिवेन्द्रम् सभा की उस दिन की करुण पराजय ने मध्व के विरोध को श्रीर तीव बना डाला। साथ ही इससे उनके द्वैतवाद की स्थापना का संकल्प दृढ़तर होता गया।

तथ्यों से प्रमाणित होता है कि १२२८ ई० के ग्रास-पास, किसी समय ग्राचार्य ने ग्रपना दक्षिण भारत का पर्यटन शेष किया ग्रीर पर्यटन के ग्रंतिम चरण में ही श्रुंगेरी के मठाघीश विद्याशंकर के साथ उनका विचार-वितर्क हुग्रा था। विचार नेवासी मध्य की ग्रवस्था, उस समय, लगभग तीस वर्ष थी।

त्रिवेन्द्रम् से मध्व सीघा रामेश्वर घाम चले श्राये श्रौर वहाँ उन्होंने चार मास का समय एकान्त तपस्या में व्यतीत किया। यहाँ भी श्रद्धैतवादी पण्डित एवं संन्यासीगण, दल के दल श्राकर उन्हें शास्त्रार्थ के लिए ललकारते रहे।

१. श्रुंगेरी मठ तथा उडुपी के मध्व मठ का द्वन्द, वादानुवाद एवं शत्रुता काफी दिनों तक चली । इसके फलस्वरूप मध्व तथा उनके अनुगामीगण जगह-जगह प्रताड़ित होते रहे । लगभग एक शताब्दी बाद, मध्व-मत के व्यापक जन-समर्थन लाभ करने के उपरान्त उभय मठाधीशों के मध्य मैत्री एवं सौजन्यमूलक सम्बन्ध स्थापित हो पाया ।

२. श्रुंगेरी मठ की अध्यक्ष पंजिका में देखा जाता है कि स्वामी विद्याशंकर ने गद्दी पर १२२८ ई० में आरोहण किया था । अनुमान किया जाता है कि इसके कुछ ही दिनों बाद उनका मध्व से साक्षात्कार हुआ तथा उसी समय यह शास्त्रार्थ भी हुआ था।

परन्तु तपस्यापरायण मध्य को इन दिनों तर्क-सभा में ले श्राना संभव नहीं हो सका था। स्वतः इष्टब्यान में निमग्न रहकर उन्होंने श्रपंना चितुर्मास्य ब्रेस समाप्त किया।

इसके बाद वे सदल-बल, श्रीरंगम् चले आये। परम प्रमु, नारायण की सेवा-श्रर्चना में कुछ समय व्यतीत करने के पश्चात् उन्होंने पाला नदी का किनारा पकड़ कर विष्णुकाञ्ची में प्रवेश किया और वहाँ से वे उडुपी वापस श्रा गये।

विष्णुकाञ्ची में रहते समय एक आरचर्यजनक घटना घटी। नारायण आचार्य ने इसका विवरण दिया है। इस घटना के माध्यम से मध्व की अलोकिक प्रतिमा का प्रकाश दृष्टिगोचर होता है। उनके आगमन की वात सुन कर अहैती एवं शैव संन्यासियों के एक दल ने उन्हें घेर लिया तथा उन्हें नाना प्रकार से उत्तेजित करके शास्त्रार्थ में खींच लाये। इन दिनों मध्व के अंदर एक दिव्य माव का आवेश दृष्टिगोचर हो रहा था। शास्त्र के एक-एक शब्द के बहुत-से अर्थ एवं व्युत्पत्ति वे तिइत्वेग तथा बाराप्रवाह रूप से करने लगे। मानों, स्वयं सरस्वती का इन नवीन संन्यासी के कण्ठ में आविर्माव हो गया हो। विचार-कामी पंडितगण उनकी यह अमानुषी प्रतिमा एवं अलोकिक प्रज्ञा देखकर विस्मय से हतवाक हो गये। विष्णुकाञ्ची एवं शिवकाञ्ची, दोनों ही स्थानों पर मध्व का जयजयकार ध्वनित हो उठा।

उडुपी मठ में वापस ब्राकर मध्व ने, गुरुदेव, ग्रच्युतप्रकाश की पदवंदना की, तथा नाना तीर्थों की ग्रनेक विचार-सभाग्रों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया।

मध्व के मनोभाव को समझने में गुरु को विलम्ब नहीं हुग्रा। उन्होंने प्रश्न किया, "वत्स, पर्यटन की समाप्ति पर तुम्हारा मन इस तरह माराक्रान्त क्यों हो उठा है, यह तो बताग्रो ?"

मृदु स्वर में मध्व ने निवेदन किया, "प्रमु, परिज्ञाजन करते हुए, बहुत-सी विचार-समाग्रों में उपस्थित हुआ हूँ। जय एवं पराजय दोनों ही मुझे मिले हैं तथा पराजय से अधिक जय-लाभ ही हुआ है। मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है तथा मित साम्राज्य की स्थापना के संकल्प में और भी दृढ़ता आयी है। परंतु प्रमु, त्रिवेद्द्रम् की सभा में शृंगेरी के अध्यक्ष के समीप जिस तरह मैं परास्त हुआ हूँ, उसकी खानि अभी भी नहीं मूल पा रहा हूँ।"

"यह अच्छा ही हुआ है, बत्स! शक्तिमान प्रतिपक्षी के हाथों, इस तरह का आचात तुम्हारे लिए प्रयोजनीय था। इस आचात से तुम निश्चितरूप से

समझ सके हो कि कहीं कोई त्रुटि-विच्युति तुम्हारे अन्दर छिपी पड़ी है। अपने मतवाद की भित्ति एवं दुर्ग-प्राकार और अधिक सतर्कता से अब गढ़ डालो।"

"हाँ प्रभु, मैंने यह समझ लिया है कि मैं एक नूतन भक्तिपन्थी द्वैतवाद भारत में स्थापित करना चाहता हूँ ग्रौर इसके लिए मुझे ग्रावश्यकता होगी मेरे स्वपक्ष तथा मतवाद के समर्थन में व्यासदेव के वेदान्तसूत्र के किसी नवीन भाष्य की।"

"ठीक ही कह रहे हो। सूत्रभाष्य को छोड़कर देश के साधक एवं दार्शनिकगण तुम्हारे नूतन मतवाद को ग्रहण कैसे करेंगे ? इसीलिए मेरा ग्रादेश है कि तुम शीघ्र ग्रपने मतवाद के समर्थन में एक गीताभाष्य की रचना कर डालो। उसके बाद कुछेक वर्षों तक उडुपी में ही निवास करते हुए व्याससूत्रों का माष्य भी समाप्त कर डालो।"

"उसके बाद ?"

"उसके बाद तुम हिमालय जाग्रो तथा महाँष व्यासदेव के कृपा लाभ की चेष्टा करो। नूतन सूत्र-भाष्य हाथ में लेकर ग्रपने नवीन मिक्तिवाद की दृढ़-स्वर में घोषणा करो ग्रीर उसके बाद उत्तर भारत में तुम्हारे विजय-ग्रिभयान का शुभारम्म हो। वत्स, इसको स्मरण रखना कि शृंगेरी मठ ही भारतवर्ष नहीं है तथा मात्र शंकर मत ही तुम्हारा प्रतिपक्षी नहीं है। शंकर ग्रढ़ैतवाद के ग्रलावा तुम्हें भास्कर, रामानुज इत्यादि मतवादों के विरुद्ध भी जूझना होगा। ग्रवसे ग्रपने मतवाद की प्रस्तुति को ग्रीर ग्रिधक दुर्भेद्य तथा स्पष्ट कर डालो।"

गुरु का यह निर्देश मानकर मध्व अपने मत के समर्थक भाष्य की रचना में रत हुए । कुछेक वर्षों में यह कार्य समाप्त हुआ । अब उनकी दृष्टि उत्तर भारत के आध्यात्मिक प्राणकेन्द्र वाराणसी एवं हरिद्वार पर पड़ी ।

मध्य ने यह स्थिर किया कि सर्वप्रथम वे स्वरचित सूत्र-भाष्य लेकर वाराणसी जाँयगे। वहाँ के संन्यासी, दार्शनिक एवं पण्डित-समाज उसकी जैसी समालोचना करेंगे, उसी के अनुरूप भाष्य में परिवर्तन करना होगा। उसके बाद वे हिमालय जाकर व्यासदेव से आशीर्वाद की याचना करेंगे। इस आशीर्वाद का बल पाकर वे हरिद्वार उत्तर आवेंगे, और वहीं अपने नूतन भिक्तवाद की घोषणा करेंगे।

मूल्यवान पोथी-पत्रों को झोली में भरकर, मध्व, पदयात्रा करते हुए ही उत्तर भारत की भ्रोर अग्रसर हुए। उनके साथ थोड़े म्रंतरंग शिष्य तथा तीर्थयात्रियों का एक दल था।

उन दिनों तीर्ययात्रा में विपत्तियों का ग्रन्त नहीं था। सार्ग में प्राय: बड़े-बड़े बनों को पार करना होता था। इन सभी बनों में हिंस ग्रज्ञुओं तथा सर्प का भी भय था और इससे भी ग्रधिक विपत्ति दस्युओं से थी। पथचारी धनी हैं या निर्धनः गृहस्थ है या संन्यासी, इसका उनके लिए कोई विचार नहीं था। ग्रवसर मिलते ही वे बिना किसी बाधा के टूट पड़ते ग्रौर पथिकों का सर्वस्थ हरण कर लेते।

मार्ग में साथियों के साथ ग्राचार्य मध्व को भी बार-बार विपत्तियों का सामना करना पड़ा। परन्तु कभी ईश्वर-ग्रनुकम्पा ग्रथवा कभी उनकी निजो योगशक्ति के वल से ग्राचार्य तथा उनके साथियों को चरम-विपत्ति तथा लाङ् छना से रिहाई मिलती गयी। नारायण ग्राचार्य ने ग्रपने मध्वविजय में इस तरह की नाना ग्राश्चर्यजनक कहानियों का विवरण दिया है:—

महाराष्ट्र के खण्ड राज्य देविगिरि में एक कौतुकपूर्ण घटना घटी। यहाँ के तरुण राजा, महादेव, ने कुछ ही दिन पूर्व सिहासन पर ग्रारोहण किया था। जवानी के जोश में उनके हृदय में उत्साह की कमी नहीं थी। जनसाधारण के कल्याण के लिए उन्होंने एक सुदीर्घ तालाब (खाल) खोदने का ग्रादेश दिया था। कार्य वहुत वृहत् था तथा उसे वहुत थोड़ी ग्रविध में ही पूर्ण करना था। इसीलिए राजा महादेव काफी देर तक स्वयं खड़े रहकर खनन के कार्य का स्वयं निर्देशन करते।

डुग्गी पिटवा कर राजा ने एलान करवाया था कि जो भी यात्री इस खाल के निकटवर्ती क्षेत्र से यात्रा करेगा, उसे खनन हेतु एक दिन के शारीरिक परि-श्रम का दान करना होगा । कोई टालमटोल कर निकल न जांय, इसके लिए राजा की कड़ी व्यवस्था थी।

मध्व, उनके शिष्य तथा उनके सहयात्रीगण, उस दिन खाल के निकट से ही यात्रा कर रहे थे। प्रहरी उन्हें पकड़ लाये। राजा का आदेश सुनाते हुए उन्होंने कहा, "तुम लोग अपनी झोला-झोली रखकर, कुदाल हाथ में लेकर, खुदाई के लिए प्रस्तुत हो जाओ।"

मघ्व के शिष्य एवं साथियों ने उन्हें समझाया "माई, हमलोग साधु-संन्यासी हैं। गंगा-तट पर तीर्थ-दर्शन हेतु जा रहे हैं। राजा ने जो कानून बनाया है, वह उनकी गृहस्थ-प्रजा मानकर चलेगी। मिन्नदेशी मनुष्यों तथा परिव्राजक-साधु संन्यासियों पर तो यह कानून लागू नहीं होता।"

किन्तु कौन किसकी बात सुनता है ? राज्य के सिपाहियों ने जोर-जोर से चीखना-चिल्लाना तथा गाली-गुप्ता करना शुरू कर दिया । मित्रों के साथ देविगरि के राजा उस दिन खनन के कार्य की व्यवस्था देखने के लिए ब्राये हुए थे। रक्षकों तथा साधुदल के शोरगुल को सुनकर वे उस तरफ बढ़ ब्राये। गम्भीर स्वर में उन्होंने प्रश्न किया, "यह कैंसा व्यापार है? काम-धाम बन्द करके इतना शोर-गुल क्यों किया जा रहा है?"

रक्षकों की ग्रोर से सारी वातें कही जाने के पश्चात् मध्व ने राजा को संबोधित करते हुए कहा, "महाराज, साधारण प्रजा की मंगल-कामना से ग्रापने इस खाल के खनन का ग्रादेश दिया है, यह तो बड़ी ग्रच्छी वात है। परन्तु इसके लिए साधु-संन्यासियों की धर-पकड़ क्यों?"

"राजा का विघान, साधु और ग्रसाधु सबके ऊपर ही प्रयोजनीय है।"

"कार्य का दायित्व प्रधानतः राजा तथा उसके गृहस्थ प्रजा-जनों का है। साधु-संन्यासी क्यों इसके लिए कायिक परिश्रम करने जाएँगे ?"

"क्यों, साधु-संन्यासी क्या समाज से कुछ पाते नहीं ? इनके भोजन-वस्त्र की व्यवस्था कहाँ से चलती है ? जनसाधारण ही उनके भोजन की व्यवस्था करता है । इसके प्रतिदान में, जनकल्याण के कार्य में, उनका ग्रंशदान क्या नहीं होना चाहिये ?"

"महाराज, आप भूल कर रहे हैं। साधु-संन्यासियों के कार्य को आप स्थूल दृष्टि से क्यों देख रहे हैं! वास्तविकरूप में उनका कार्य सूक्ष्म घरातल पर संपन्न होता है। इनकी त्याग, तितिक्षा, प्रेरणा तथा आशीर्वाद ही वास्तिविक कल्याण ला देता है।"

विरक्त स्वर में राजा महोदय बोल उठे, "श्रापकी इतनी सारी तत्व की बातों को सुनने का मेरे पास समय नहीं है। राज-सरकार से जो श्रादेश प्रचारित हुआ है, सभी को बिना विचार के उसे मानना ही होगा। श्रब क्षणभर भी देरी न करके आप सभी खनन के कार्य में उतर पड़ें।"

"ठीक है, महाराज के ग्रादेशानुसार ही कार्य होगा, परन्तु उससे पहले एक क्षृद्र निवेदन है।"—ग्राचार्य मध्य ने विनीत स्वर में कहा।

"क्या है, ग्रापका निवेदन ?"

"महाराज, ग्राप इस राज्य के ग्रधीश्वर हैं, प्रजा के पिता तथा रक्षाकर्ता हैं। प्रजा के मंगल हेतु जो ग्रापने पिवत्र ग्रनुष्ठान शुरू किया है, उसमें ग्रापके मंगल-हस्त का स्पर्श रहना उचित है। इतना बड़ा कार्य हो रहा है, परन्तु उसमें ग्रापका स्पर्श पड़ रहा है क्या ?"

"नहीं, वह तो नहीं पड़ रहा है।"-नरम होकर देविगरि-राज ने स्वीकार किया।

"उस मूल का आज ही तथा अभी मार्जन करें महाराज ! म्रानुष्ठानिक रूप से थोड़ी मिट्टी काटकर उसे माथे पर उठाकर आप दूर फेंक आइये। इतने से ही आपके कर्त्तव्य की पूर्ति भी हो जायगी तथा प्रजागण को भी उत्साह तथा प्रेरणा मिलेगी।

"संन्यासीवर, ग्राप ठीक ही कह रहे हैं। मैं ग्रानन्द पूर्वक, ग्रमी खनन के कार्य में हाथ लगाता हूँ।"-कहते हुए कुदाल ग्रौर टोकरी लेकर राजा खाल के मीतर उतर पड़े।

खुदाई शुरू करते-करते राजा मानो मूताविष्ठ हो गये। दोनों नेत्र रक्तवर्ण हो उठे तथा नासिका से जोर-जोर को सांस निकलने लगी। यन्त्रचालित मानव-जैसे वे केवल टोकरी पर टोकरी मिट्टी काटते जा रहे हैं तथा इस कार्य में जैसे उनकी शान्ति तथा क्लांति सदा के लिए चली गयी है। पहर पर पहर बोतते जा रहे हैं, परन्तु काफी चेष्टा करने पर भी राजा को कोई इस कार्य से विरत नहीं कर पा रहा है। फिर क्या वे पागल हो गये हैं? या किसी अशरीरी प्रेत का उनके ऊपर प्रभाव पड़ गया है? मंत्री तथा राज-परिषद् के सदस्य, सभी, किंकर्तव्यविमूढ़ हो दौड़-भाग कर रहे हैं। प्रासाद में भी खबर दी गयी। रानी तथा पुरनारियाँ भीत एवं संत्रस्त्र हो रोने लगीं।

इतनी देर में सभी को यह अनुमान लग चुका है कि राजा की इस अस्वा-माबिक अवस्था के लिए संन्यासी मध्य ही जिम्मेदार हैं। मध्य के ही एक शिष्य ने इस अविध में रहस्य का भेदन कर दिया। मुस्कराते हुए उसने कह दिया, "राजा का यह दुर्माग्य ही है कि हमारे आचार्य कितने बड़े महापुरुष हैं, इसे वे समझ नहीं पाये। मध्य हैं वायु के अवतार तथा प्रभु नारायण की लीला के प्रधान सहायक। राज्य के ऊपर वे ऋद्ध हो गये हैं, इसीलिए उनपर वायु का प्रकोप हो गया है। आचार्य को प्रसन्न न करने पर राजा की रक्षा संभव नहीं है। इसी तरह उन्हें दिन-रात, वर्ष पर वर्ष उन्हें मिट्टी खोदते ही रहना होगा।"

इसके बाद सभी मिलकर मध्व के चरणों में बार-बार क्षमा-प्रार्थना करने लगे। ब्राचार्य के क्रोध प्रशमन के साथ-ही-साथ देविगिरि के राजा का मूताविष्ट माव समाप्त हो गया। वे पूर्णरूप से स्वस्थ तथा स्वाभाविक हो उठे।

श्रव स्वजनों के साथ राजा, मध्व के चरणों में, प्रणत हुए तथा उनसे कृपा की मिक्षा मांगने लगे। प्रसन्न-मन से राजा को ग्राशीर्वाद देते हुए मध्व ने कहा, "महाराज, एक बात सर्वदा स्मरण रिखएगा—साधु-संन्यासीगण, कर्म एवं ध्यान मनन के माध्यम से ही समाज का प्रकृत कल्याणसाधन करते जा रहे हैं।

भगवान श्री नारायण का दर्शन कितने लोग पाते हैं ? परन्तु नारायण के चिह्नित सेवक, साधु-संन्यासियों के दर्शम संभी अनायास पा जाते हैं । इन्हीं के माच्यम से पृथिवो और वैकुष्ठ में योग-सूत्र की रचना होती है । इसीलिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके राज्य में साधुओं की अमर्यादा न हो । आशीर्वाद देता हूँ, आपका यह खाल खनन का कार्यग्र त्यन्त अल्प समय में ही समाप्त हो जायगा।"

श्रनुतप्त देवगिरि-राज को मध्व से क्षमा-भिक्षा प्राप्त हो गयी, परन्तु इस राज में कुछ दिन तक निवास करने के छनके सानुनय अनुरोध को मध्व ने स्वीकार नहीं किया।

श्राचार्य मध्व का श्राशीर्वाद शीघ्र ही फलित हो गया। राजा महोदय, श्रपने हाथों में कुदाल लेकर सारा दिन खाल खोदते रहे हूं, यह बात विद्युत गति से सर्वत्र फैल गयी। प्रजा, सहस्रों की संख्या में मत्त हो उठी तथा खनन के कार्य में लग गयी; राजा की मनोकामना इस तरह पूर्ण हो गयी।

पण्डित नारायण आचार्य, मणिमंजरी में परमगुरु मध्य के योग-विभूति प्रदर्शन की कई घटनाओं का उल्लेख करते हैं:

परिव्राजन करते-करते मन्व एवं उनके शिष्यगण, उत्तर-पश्चिम भारत के एक तुर्की-मुसलमान राजा के सीमा-क्षेत्र में आ गये। राज्य में प्रवेश करते समय रक्षकों की सेना ने उन्हें रोका। परन्तु आचार्य मध्व पीछे हटने वाले व्यक्ति नहीं थे। सेना-दल के सम्मुख खड़े होकर उन्होंने कई विशेष मुद्राओं का प्रदर्शन किया और साथही-साथ यह सेना-दल मंत्रमुग्ध सर्प की मांति उनके वशीभूत हो गया।

जनश्रुति है कि इसके बाद मध्व सीघा इस मुसलमान राजा के समक्ष जाकर उपस्थित हुए। ग्राचार्य ने तुर्की भाषा कभी सीखी भी नहीं थी; किन्तु सभी ने विस्मयपूर्वक देखा कि विदेशी, भिन्नधर्मी राजा के साथ, विदेशी भाषा में ही उन्होंने ग्रनायास बातचीत प्रारंभ कर दी।

मध्व के गौर, सुगठित शरीर, दिव्यकांति एवं प्रखर व्यक्तित्व से मुसलमान राजा एकदम मुग्ध हो उठा। वह बार-बार अनुरोध करने लगा कि आचार्य कुछ दिन और अपने शिष्यों के साथ उसके राज्य में निवास करें। उनकी सेवा-परिचर्या में जो भी अर्थ-व्यय होगा, वह राज्यकोष से होगा। किन्तु मध्व के लिए वहाँ अधिक विलम्ब करना संभव नहीं था। तुर्की राजा को आंतरिक शुभेच्छा तथा आशीर्वाद देते हुए वे वहाँ से विदा हुए।

मध्व के प्रिय शिष्य तथा एकनिष्ठ सेवक सत्यतीर्थ एक बार महान विपत्ति में पड़े। रास्ता चलते-चलते साधुगण एक घने जंगल में ग्राकर उपस्थित हुए। संघ्या होने में ग्रिधिक विलम्ब नहीं था, थोड़ी ही देर में घना ग्रंधकार हो जायगा। ऐसे समय में इस घने जंगल में रास्ता चलना कठिन हो जायगा। इसीलिए सोच-विचार कर सभी ने स्थिर किया कि ग्राज यहीं विश्राम किया जाय तथा कल प्रातः डेरा-डण्डा उठाया जायगा।

सत्यतीर्थं ग्रपना सामान उतार कर जल्दी-जल्दी इस वन की ग्रोर चले गये। गुरु महाराज के रात्रि-ग्राहार के लिए कुछ फल-मूल का संग्रह कर लेना ग्रावश्यक है।

थोड़ी ही देर वाद, वन में एक हिंस्र व्याघ्र का गर्जन सुनाई पड़ा। सभी चिन्ता में पड़ गये। बेचारा सत्यतीर्थ बाघ की चपेट में तो नहीं ग्रा गया? दल-वल के साथ ग्राचार्य मध्व उस ग्रोर दौड़ पड़े।

वन में प्रवेश करते ही जो दृश्य दिखलाई पड़ा, उससे सभी हत्वाक् हो गये। सत्यतीर्थ, फल-संग्रह करने हेतु एक वृक्ष पर चढ़े हुए थे उनसे थोड़ी ही दूर पर एक हिस्र वाघ ग्राकामक मुद्रा में बैठा हुग्रा था। वृक्ष की ग्रोर वार-वार वह ग्रपने शिकार को देख रहा है तथा वीच-वीच में भयानक गर्जन कर रहा है।

इस यमदूत को देखकर सभी साधुगण भीत तथा संत्रस्त हो उठे। इस समय प्राचार्य मध्व के शरीर में एक दिव्य भाव का ग्रावेश दृष्टिगोचर हुग्रा। भाव-किम्पत शरीर से घीरे-घीरे इस वाघ की ग्रोर ग्रग्रसर हुए। बाघ सम्मोहित-सा स्थिर बैठा हुग्रा एकटक देख रहा है तथा उसका गर्जन-तर्जन बन्द हो चुका है। उसके सामने खड़े होकर मध्व ने नीरव कई बार हस्त-संचालन किया। साथही-साथ हिस्र बाघ सिर नीचा करके उस स्थान से घीरे-घीरे जंगल की ग्रोर चला गया।

सभी को सांस ग्रायी तथा सत्यतीर्थ को वृक्ष से उतार कर वे लोग वापस ग्राये।

सत्यतीर्थं ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, "ग्रापके प्रति कृतज्ञता प्रकाश की चेष्टा मैं नहीं करूँगा, कारण ग्रापके चरणों में ही ग्रपने को मैंने समर्पित कर दिया है; परन्तु एक प्रश्न मेरे मन में बार-वार उठ रहा है। मेरे-जैसा नगण्य मनुष्य को बचाने के लिए ग्राप ग्रपने ग्रमूल्य जीवन को क्यों संकट में डालने गये थे ?" शांत-स्वर में गुरु ने कहा, "वत्स, तुम्हारा जीवन तो विष्णु भगवान के काम में उत्सर्गित है। ईश्वरीय कर्म के संपादन हेतु तुम्हारा वचे रहना प्रयोजनीय था। तुमने मेरे गीता-भाष्य एवं सूत्र-भाष्य की अनुलिपि लिखी है। सेवा तथा कर्म में मेरी नाना प्रकार से सहायता की है। इसके अलावा ईश्वर द्वारा आदिष्ट अनेक कार्यों में तुमने मेरी सहायता की है। इसी बात को तो मैंने हिंस बाघ को इशारे द्वारा समझा कर बतलाया। इसीसे तो वह कोई प्रतिवाद न कर तुम्हें छोडकर चला गया।"

श्रिपने योगविभूति तथा इस ग्रलौिकक घटना की बात मध्व ने कितने सहज भाव से कह डाली। शिष्य तथा साथी लोग विस्मयपूर्वक एक-दूसरे का मुँह देखते ही रह गये।

दीघं परिवाजन की समाप्ति पर मध्व वाराणसी श्राकर उपस्थित हुए। यहाँ की प्रधान मठ-मण्डलियों के साथ उनकी घनिष्ठता हुई। गीता-भाष्य एवं ब्रह्मसूत्र-भाष्य की जिस नूतन द्वैतवादी भिक्त-धर्म की उन्होंने व्याख्या की थी, उस सम्बन्ध में स्थानीय साधक एवं पण्डितों के साथ उनके विचार-विनिमय का सुयोग हुआ। इसके बाद ग्रपने मतवाद की शास्त्रभित्ति को ग्रीर दृढ़ करके मध्व ने पवित्र साधन-धाम हरिद्वार में प्रवेश किया।

मध्व के अनेक दिनों की व्यास-गुहा में बँठकर तपस्या करने की लालसा-इस उद्देश्य से कि श्रीनारायण के अवतार, व्यासदेव का पुण्यदर्शन करेंगे और उसके बाद उनके चरणों में स्वरचित वेदान्त-सूत्रों के भाष्य को समर्पित करेंगे, फलीभूत हुई। सुदीर्घ व्यान तथा मनन के पश्चात्, महामुनि व्यास उनके चक्षुओं के समक्ष ज्योतिर्मय मूर्ति में आविर्भूत हुए। मधुर हँसी हँसते हुए उन्होंने अपने हाथों से सूत्र का भाष्य उठाकर उन्हें कुतार्थ किया।

इसके बाद महामुनि ने कहा, "मध्व, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मतवाद ने भारतीय दर्शन को पुष्ट किया है तथा इस युग में भिक्तधर्म के विस्तार-साधन का हेतु हुम्रा है। भिक्त प्रचार की म्रोर दृष्टि रखते हुए म्रब तुम महाभारत के भाव निर्णयकारी एक ग्रन्थ की रचना करो। इससे तुम्हारा पुण्यकर्म सहजतर होता जायगा।"

मध्य के हाथों में एक संपुट देते हुए उन्होंने स्नेहपूर्वक आगे कहा, "वत्स, इसमें तीन, परम पवित्र शालग्राम शिलाएँ हैं। वापस जाकर इन शिलाओं को जिन-जिन स्थानों पर तुम स्थापित करोगे, वे स्थान जाग्रत पीठों के रूप में प्रसिद्ध हो जाएँगे।

१. इस परम पवित्र शिलात्रयों को मध्वाचार्य ने समारोहपूर्वक सुब्रमण्य, उडुपी एवं मध्यतल, इन तीन मठों में स्थापित किया था।

इस ग्रयाचित करुणा से मध्व ग्राविर्भूत हो उठे। दोनों नेत्रों से ग्रानन्दाश्रु झड़ने लगे। महामुनि के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके वे गुहा से बाहर ग्रागये।

हिमालय की गोद में स्थित तीर्थों के परिवाजन के पश्चात् मध्व ने समतल मूमि पर अवतरण किया । अब से वे आध्यात्मिक भारत के वृहत्तर रंगमंच पर आकर उपस्थित हुए तथा आरम्भ हुई भिक्तिसिद्ध महासाधक, अद्वैतवादी महादार्शनिक, मध्वाचार्य की अविस्मरणीय भूमिका ।

नाना सम्प्रदायों के वैष्णवों के मीतर भी मध्व अनुगामी कट्टर द्वैतवादी होते हैं।

सारा जीवन मध्य शंकर के केवलाद्वैतवाद के विरुद्ध संग्राम करते रहे। उन्होंने अपने ग्रन्थों में प्रचुर शास्त्रीय उद्धृति, युक्तितर्क एवं तथ्य प्रमाण प्रस्तुत किया है। परन्तु इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि शंकर के मत का खण्डन करते समय श्रुति की अपेक्षा स्मृति पर ही निर्मर रहे हैं, तथा वेद-उपनिषत् की अपेक्षा पुराण-शास्त्रों की ही उन्होंने श्रिधक सहायता ली है।

रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद, वैष्णव ग्रान्दोलन की एक बहुत वड़ी भित्ति है। परन्तु मध्व ग्रपने सर्वजन श्रद्धेय पूर्ववर्त्ती के मतवाद के ऊपर भी ग्राघात करने में पीछे नहीं रहे हैं।

मध्व-मत की प्रधान भित्ति है भेदवाद । ईश्वर एवं जीव, सेव्य वस्तु तथा सेवक नित्य पृथक तथा नित्य भेदयुक्त हैं । मात्र इतना ही नहीं, ईश्वर स्वतन्त्र है तथा श्रीर सभी परतन्त्र श्रथवा ईश्वर पर निर्भर । उनका यह द्वैसवाद दार्शनिक क्षेत्रों में स्वतन्त्र—ग्रस्वतन्त्रवाद नाम से परिचित है । मध्व-पन्थीगण, श्रपने सम्प्रदाय को सद्-वैष्णव कहते हैं ।

मध्वाचार्य ने ब्रह्म ग्रथवा परमात्मा के स्थान पर विष्णु ग्रथवा नारायण को स्थापित किया है। उनका कथन है कि सृष्टि के ग्रादि से एक एवं ग्रद्वितीय ग्रानन्दस्वरूप मगवान नारायण विराजित थे। उस समय ब्रह्मा ग्रथवा शिव कोई भी नहीं थे।

एको नारायण ग्रासीत् न ब्रह्मा न च शंकरः,
 श्रानन्द एक एवाग्र श्रासीन्नारायणः प्रभु।।

इन विष्णु के शरीर से ही यह विश्वचराचर पृष्ट हुआ है एवं ये विष्णु वा नारायण ही एकमात्र सत् वस्तु है। अशेष सद्गुण के आधार भी वे ही हैं। वे निर्दोष एवं स्वतन्त्र हैं। वे व्यतीत हैं, और सारा कुछ अस्वतन्त्र अर्थात् ईश्वर के आधीन हैं। र

जीव और ईश्वर के इस केवल-भेद के भ्रलावा भ्राचायें ने भ्रौर पाँच प्रकार के भेदों के अस्तित्व का समर्थन किया है। जीव भ्रौर ईश्वर का भेद, जड़ भ्रौर ईश्वर में भेद, जड़ एवं जीव में भेद तथा जीव-समूह एवं जड़पदार्थ-समूह में अभ्यन्तरीण एवं परस्पर भेद—इन्हीं पांच मेदों को उन्होंने प्रपंच की संज्ञा दी है।

श्राचार्य के मत से, जीव को मोक्ष श्रथवा मुक्ति तभी मिलती है जब उसके जन्म-मृत्यु का यातायात या पुनर्जन्म का अवसान घटित होता है तथा वह तभी संभव होता है जब वह वैकुष्ठ में नारायण के पास स्थिति लाम करता है।

उन्होंने श्रीर भी कहा है कि मुख्य प्राणवायु की ही उपासना श्रोष्ठ है— एवं नारायण के पुत्र, वायु की कृपा के ग्रलावा, मोक्ष-लाभ की श्रीर कोई संभावना नहीं है। मध्व के श्रनुगामी वैष्णवों का विश्वास है कि इस युग में मध्व ही वायु के श्रवतार हैं। इसी कारण, वे ही मनुष्य के त्राणकर्ता हैं। पुण्य-कर्म के लिए मध्व ने श्रक्षय स्वर्गवास की व्यवस्था दी है, तथा माध्व वैष्णववाद के विरोधियों के लिए उन्होंने श्रनन्त नरकवास की व्यवस्था दी है।

द्रष्टव्य : हेस्टिग्स इनसाइक्लोपीडिया ग्राफ रिलिजन एण्ड एथिक्स, भोल्यम : ६।

१. विष्णोर्देंहाज्जगत् सर्वमाविरासीत् ।

२. महोपोनिषद् का—''यथा पक्षी चे सूत्रंच नाना वृक्ष रसा यथा'—इत्यादि इलोकों में श्राचार्य मध्व के द्वैतवाद का काफी श्राभास मिलता है।

३. विश्वकोष, पृ० १०२।

४. मध्य के अलावा अन्य किसी प्रथम श्रेणी के भारतीय दार्शनिक अथवा सावक ने अनन्त नरकवास के बात का प्रचार नहीं किया है। इसीलिए अनेक लोगों की घारणा है कि ईसाई धर्म के मतवाद से प्रभावित होकर ही मध्य ने यह बात कही है। दक्षिण मारत का कल्याणपुर ईसाइयों के प्राचीन उपनिवेश के रूप में विख्यात है। ६ठीं सदी में पर्यटक कसमस इनडिको प्लायस्टस, कल्याणपुर में एक ऐसे घर्मप्रचारक से मिले थे जो फारस होकर इस देश में आये थे। यह कल्याणपुर, मध्य के जन्मस्थान पाचका के समीप ही समुद्र के किनारे था। इसी कारण निकटवर्त्ती ईसाई-समाज की दो-एक बातों का मध्य के मतवाद के साथ मिल जाना, बहुत आइचर्यजनक नहीं है—

मन्न के मतवाद के अनुसार जीवात्मा स्वामाविकरूप से ही अविद्या द्वारा आवृत्त है। भगवान के स्वरूप के सम्बन्ध में ज्ञान-लाम होने पर ही यह आवरण हटता है तथा मोक्ष-लाम सम्भव हो पाता है। उन्नत श्रेणी के जीवात्मा ही यह ज्ञान-लाम कर पाते हैं और इसके लिए उन्होंने अठारह अनुशासनों की व्यवस्था दी है। इनमें से प्रधान हैं—वैराग्य, शम, गुरुसेवा, भगवत् चरणों में मिन्त, उपासना, पूर्वमींमांसा के अनुसार शास्त्रीय अनुष्ठान तथा असत्य मतवादों का विरोध इत्यादि।

उनके मतानुसार विष्णु-सेवा के तीन उपाय हैं : प्रथम—ग्रंकन ग्रथवा साधक के विभिन्न ग्रंगों पर विष्णु के शंख-चक्र इत्यादिक चिह्नों का धारण । द्वितीय—नामकरण, ग्रर्थात् विष्णु के विभिन्न नामों के ही ग्रनुरूप पुत्रादिकों का नाम रखना । तृतीय—कायिक, वाचिक एवं मानसिक, त्रिविध भजन ।

जीवन के ग्रंतिम चरण में ग्राचार्य मध्य ने उडुपी तथा ग्रन्यान्य स्थानों में कृष्ण-मन्दिरों की स्थापना की थी। परन्तु, ग्रखिल रसामृत-मूर्ति श्रीकृष्ण को उन्होंने इष्टरूप से ग्रहण किया था, ग्रथवा मधुर-मजन के मार्ग का ग्रनुसरण किया था, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता।

कुछ लोगों की ऐसी भी घारणा है कि मध्व-मतवाद से ही गौड़ोय वैष्णव श्रान्दोलन का उद्भव हुग्रा है, एवं गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय मध्व सम्प्रदाय का ही एक श्रंग है। वास्तविक रूप में इस घारणा की कोई भित्ति नहीं है।

१. महाप्रमु श्री चैतन्य ने स्वयं ग्रथवा उनके विशिष्ट, शिष्य या ग्रनुगामियों ने मी, कभी भी मध्व को ग्रादिगुरु के रूप में सम्बोधित नहीं किया है, ग्रथवा ग्रपने को मध्व सम्प्रदाय की एक शाखा नहीं बताया है। वरन् इसके प्रतिकृल नाना स्थानों पर माध्व या तत्ववादियों की समालोचना ही की है। गौड़ीय गणोद्देश्य दीपिका में उद्धृत मध्वमठ की एक गुरुपरम्परा एवं बलदेव विद्यामूषण की उक्ति से ही इस म्रान्त धारणा का जन्म हुग्रा है। ग्राधुनिक गवेषकों द्वारा गौड़ीय गणोद्देश दीपिका का वह श्लोक प्रक्षिप्त प्रमाणित हुग्रा है। बलदेव ग्रारम्भ में माध्व सम्प्रदाय के ग्रधीन थे। बाद में वे गौड़ीय वैष्णव साधक राधादामोदर दास का शिष्यत्व ग्रहण करके गौड़ीय गोष्ठी में सम्मिलित हो गथे। उस समय भी बलदेव मध्व-सम्प्रदाय के प्रभाव तथा ग्राकर्षण का त्याग नहीं कर पाये थे। इसके ग्रनावा, जयपुर में रहते हुए वे ग्रपर सम्प्रदाय के वैष्णवों की तीव्र विरोधिता के लिए भी प्रस्तुत हुए थे। गौड़ीय वैष्णवगण श्रुति की परन्यता (शेष पृष्ठ २७ के नीचे)

व्यास-गुहा, बद्रीनारायण इत्यादि हिमालय के जान्नत तीर्मसमूहों में कुछ दिनों तक निवास करने के बाद मध्वाचार्य समतल भूमि पर ग्रा गये। इन्हों दिनों, उन्होंने भारत के प्रधान-प्रधान तीर्थ-नगरों का परिश्वमण किया तथा ग्रपनी व्याख्या के भक्तिवाद का प्रचार किया।

उसके बाद आचार्य दाक्षिणात्य की ओर वापस लौट आये। गोदावरी तीर्भ तथा जनपद में बहुत-से नर-नारियों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। इस क्षेत्र में शोभन भट्ट तथा स्वामी शास्त्री नामक दो पंडितों का खूब प्रभाव तथा मान्यता थी। इन दोनों शास्त्रविद् ब्राह्मणों ने मघ्व के साथ शास्त्रार्थ में परास्त होकर तथा उनके व्यक्तित्व तथा साधन-ऐश्वर्य से आकृष्ट होकर उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। शोभन भट्ट का संन्यास नाम पड़ा— पद्मनाभ तीर्थ। मध्व के बाद वे ही उडुपी के श्रध्यक्ष हुए।

मध्व के गुरु स्राचार्य स्रच्युतप्रकाश के अहैतवादी संन्यासी होने पर भी भिक्तवाद के ऊपर उनका सहजात स्राकर्षण था। प्रतिभाषर प्रिय शिष्य का

## ( पृष्ठ २६ का शेषाँस )

तथा उनके ग्रपने वेदान्त भाष्य क्यों नहीं हैं, इन सब प्रश्नों के उत्तर देते हुए भी उन्हें निवृत होना पड़ा। इन सभी कारणों से बलदेव गौड़ीय सम्प्रदाय के ग्रघोन घोषणा करने के लिए प्रेरित हुए।

साघ्य-साघन के विषय में चैतन्य-मत तथा मघ्व-मत में मूलनत पार्थक्य है। चैतन्य का धर्म, श्रीमद्भागवत के अनुकूल है तथा मघ्व का धर्म, महाभारत के द्वारा प्रभावित है। चैतन्य ने गोपी प्रेम तथा गोपीयजन को ही उच्चतम स्थान दिया है। मघ्व ने इसके विपरीत बात कही है। उनके मतानुसार महाभारत ही श्रेष्ठ शास्त्र है। उन्होंने और भी कहा है कि कृष्णमिक्त से ब्रह्मा ही श्रेष्ठ हैं तथा गोपिकाएँ काफी निम्नस्तर पर अवस्थित है (द्रष्टव्य: मध्वाचार्य: भागवत तात्पर्यम् ११/१२/२२)। इसके अलावा, "मध्वाचार्यने ब्रजवधुओं की स्ववंद्याओं के साथ तुलना करके श्रीमद्भागवत् एवं श्री मद्भागवतानुगामी गौड़ीय संप्रदाय के पारकीय सिद्धान्त को हेय प्रतिपादित किया है"—(द्रष्टव्य: सुन्दरानन्द विद्योविनोद: अचिन्त्यभेदाभेदवाद, श्री बलदेव विद्याभूषण, पू०-१६६)। सुतरां महाप्रमु के महान् गौड़ीय सम्प्रदाय को मध्व मतावलम्बी कहना तर्कसंगत नहीं है। वास्तविकरूप में चैतन्य महाप्रमु स्सतंत्र पुष्क है— उन्होंने स्वयं ही अपने धर्म-साम्राज्य की स्थापना की है।

साहचर्य एवं ग्राकर्षण तथा उनकी भिनतपरक शास्त्र-व्याख्या एवं हैतवादी नवीन संप्रदाय का प्रवर्त्तन ने ग्रच्युतप्रकाश को नवीन रूप से उद्दोपित किया। ग्रंततः मध्य के दार्शनिक मतवाद एवं साधन-प्रणाली को उन्होंने ग्रहण किया।

उपर्युंक्त पण्डितों के ग्रागमन के बाद मध्व का वैष्णव-ग्रान्दोलन पहले की श्रपेक्षा, बहुत ग्रधिक शक्तिशाली हो उठा । सैकड़ों की तायदाद में नर-नारी उडुपी ग्राकर उनका परमाश्रय ग्रहण करने लगे ।

मध्व-मत का यह प्रसार एवं भिक्तवादियों की बढ़ती हुई संख्या से श्रृंगेरी मठ के व्यवस्थापकगण चिन्तित हो उठे। नवीन वैष्णव संप्रदाय का भिक्त-वाद, भजन-पूजन का सहज मार्ग, जनसाधारण के लिए ग्रिधिक सहजबोध्य था। इसके साथ ही संयुक्त हो गया था, नवदीक्षित पण्डित एवं संन्यासियों की त्याग-तितिक्षा एवं उद्यम। फलस्वरूप, दिन पर दिन, ग्राचार्य मध्य के शिष्य, भक्त एवं ग्रनुगामियों की संख्या बढ़ती ही रही।

उन दिनों धर्मतीर्थं प्रृंगेरी मठ के अध्यक्ष थे। मठ के संन्यासियों को बुलाकर उन्होंने एक गुप्त समा का आयोजन किया। मध्वाचार्य के प्रमाव को किस तरह समाप्त किया जाय तथा उडुपी मठ को किस तरह वल-हीन किया जाय, यही सबसे वड़ी समस्या थी। काफी परामर्श के बाद यही स्थिर हुआ कि मध्व के मित-आंदोलन पर एक साथ विविध प्रकार से प्रहार करना होगा, तथा उसके बाद चरम आधात करके उसे विध्वस्त करना होगा। प्रृंगेरी के समी संन्यासियों को इस लड़ाई में जूझना होगा। मठ के अनुगत राज-राजवाड़े तथा बनी व्यक्ति, जो मठ के शिष्य तथा समर्थंक हैं उनसे अर्थ तथा लोक-वल संग्रहित करना होगा। हरेक जनपद, विद्याकेन्द्र तथा मठ-मंदिरों में प्रतिपक्ष के मतवाद का खण्डन करना होगा। उडुपी-मठ में मध्वाचार्य ने मित्तिशास्त्र की एक विशाल ग्रन्थशाला खड़ी कर दी थी। इस ग्रन्थागार को ध्वस्त करने का पडयन्त्र इस सभा में हुआ।

प्रचण्ड उत्साह के साथ, श्रुगेरी के संन्यासीगण, इस लड़ाई में कूद पड़े। उनका मठ अत्यन्त प्राचीन था, तथा दल में भी लोगों की संख्या अधिक थी। इस क्षेत्र के धनी तथा प्रभावशाली व्यक्तियों में भी अधिकांश उनके समर्थक थे। मध्व, तथा उनके शिष्यों के लांछना तथा उत्पीड़न की सीमा नहीं रही। उनकी प्राणप्रिय अन्थशाला का भी कौशलपूर्वक विनाश कर डाला गया। निविड़ रात्रि में अनायास ही यह एक दिन लूट लिया गया। जिन सभी दुष्प्राप्य शास्त्र-अन्थों के ऊपर निर्भरशील होकर मध्व ने अपने नूतन मतवाद की स्थापना की थी, तथा मक्त एवं शिष्यों की इतनी बड़ी जमात खड़ी कर डाली थी, वे

इस दुश्चक्र में न जाने कहाँ विलीन हो गये । आचार्य एवं उनके अनुगामीगण इस चरम आघात से प्रायः संज्ञाहीन हो पड़े ।

परन्तु मध्व, हार मानने वाले नहीं ये। जिस ईश्वरीय-कार्य का भार उन्होंने ग्रहण किया था, उस पर चरम ग्राघात पड़ने पर भी वे विरत नहीं होंगे। विष्णुमंगल के राजा जयसिंह का श्रुंगेरी मठ में ग्राना-जाना था, तथा इनकी मध्व के ऊपर भी श्रद्धा थी। सोच-विचार कर, एक दिन मध्व राजा जयसिंह के समक्ष उपस्थित हुए। कहा, "महाराज, प्राचीन पोथी-पत्रों का यह ग्रपहरण मात्र वैष्णवों की ही क्षति नहीं है, वरन् यह सारे शास्त्रविदों की तथा देश की क्षति है। धर्म तथा संस्कृति के भावी गवेषक के स्वार्थ की इससे हानि होती है। ग्राप् थोड़ी चेष्टा करें तथा श्रृंगेरी के मठाघीश को समझाकर कहें, ग्रीर ग्रम्लय शास्त्रग्रन्थों के पुनरुद्धार में सहायक हों।"

राजा जयसिंह मध्यस्थता करने के लिए राजी हो गये। श्रृंगेरी जाकर, उन्होंने मठाधीश को काफी समझाया तथा ग्रपने प्रभाव एवं मर्यादा का भी प्रयोग किया। उनका यह दौत्य-कार्य सफल हुआ एवं शास्त्रग्रन्थों को वे उडुपी ग्रन्थागार में वापस भिजवाने में सफल हो गये।

इस घटना के बाद भी काफी दिनों तक उभय मठों की मतिवरोधिता एवं वैर चलता रहा । उत्तरकाल में अवश्य इस मतिवरोध का अवसान हुआ और माध्व-वैष्णव एवं श्रृंगेरी के अद्वैतवादी सन्यासियों के मध्य शान्ति स्थापित हुई तथा दोनों पक्ष एक दूसरे की सम्मान-रक्षा के लिए यत्नवान हुए। इन दिनों उडुपी एवं श्रृंगेरी मठ में तीर्यकामी वैष्णव तथा अद्वैतवादीगण यातायात करते थे इसका प्रमाण उपलब्ध है।

जो सब वैष्णव-विरोधी प्रभावशाली पण्डित ग्राचार्यों ने मध्य की शरण लेकर वैष्णवधर्म ग्रहण किया था, उनमें विशिष्टतम थे त्रिविक्रम ग्राचार्य। ये एक विष्यात शैव थे। मात्र मध्य के युक्ति-तर्क तथा शास्त्रार्थ-दक्षता देखकर ही नहीं वरन् उनके त्याग तथा तितिक्षामय जीवन एवं ग्रपूर्व साधन-निष्ठता से मुग्ध होकर ही त्रिविक्रम ने ग्रात्मसमर्पण किया था। उनके द्वारा मध्य-मत-ग्रहण ने बहुत-से शैवों को मध्य-मत का ग्रनुरागी बना डाला। इन नवदीक्षित पण्डित के पुत्र, नारायण ग्राचार्य ही उत्तरकाल में मध्य की जीवनी के रचिषता हुए। दीक्षादान के समय मध्य ने त्रिविक्रम ग्राचार्य को एक नयन-मन-लोमन कृष्णमूर्त्त उपहार में दी। ग्राज भी कोचीन राज्य में (दक्षिण कनारा में) मक्त वैष्णवगण तीर्थयात्रियों को इस ग्रनुपम विग्रह का साग्रह दर्शन कराते हैं।

१२७५ ई० में मध्व के पिता का देहावसान हुआ। इसके थोड़े दिनों के बाद ही मध्व के कनिष्ठ आता ने, पूर्व परिकल्पना के प्रमुसाए, सन्यास ग्रहण किया। दीक्षा के पश्चात्, उनका नवीन नामकरण हुआ, विष्णुतीर्थं। आचार्य मध्व के वैष्णव आन्दोलन में विख्यात पण्डित विष्णुतीर्थं का अवदान प्रचुर है।

जीवन के ग्रंतिम चरण में मध्व की मिनतसाधना में रूपान्तर घटित हुग्रा। नैष्ठिक मिनतवाद घीरे-घीरे भावमयता श्रौर रस की श्रोर झुकता गया। इतने दिनों तक हृदयासन पर शेषशायी विष्णु श्रिधिष्ठत थे, परन्तु ग्रब उस पर श्रिधकार किया श्रिखलरसामृत सिंघु श्रीकृष्ण की बाल-गोपाल मृत्तिं ने।

व्यान-समाहित मध्व के नयनों के समक्ष, प्रमु, बालगोपाल रूप में आविर्मूत हुए । उलाहना देते हुए उन्होंने कहा, "श्राचार्य, इतने मठ-मंदिर तो श्रापने बनवाए, परन्तु मेरे लिए एक भी स्थान नहीं रखा । यह तुम्हारा कैसा प्रेम तथा भिनत ? मैं शीघ्र ही श्रा रहा हूँ । मेरी मूर्त्ति तुम पाश्रोगे । सागर से वापस श्राती हुई नौका के श्रंदर में मैं रहूँगा । मुझे निकालकर तुम श्रपने मंदिर में स्थापित करना ।"

प्रमु श्रंतर्व्यान हो गये, परन्तु मध्व के हृदय में उनकी मधुसिक्त वाणी झंकृत होती रही । दिव्य श्रानंद से श्राचार्य मध्व की संपूर्ण काया प्लावित हो गयी । दैवी श्राक्वासन की प्रेरणा पाकर वे नवीन चेतना से उद्बुद्ध हो उठे ।

कई दिन बाद की घटना है। शिष्य एवं भक्तों के ग्रामंत्रण पर, मध्य सागर-तट पर मालपी बन्दर गये हुए थे। प्रातःकाल ध्यान-जप की समाप्ति पर ग्राचार्य बन्दर के किनारे एकाकी टहल रहे थे। सहसा, दूर एक समुद्रगामी नौका दृष्टिगोचर हुई। समुद्र के महाने पर एक तरफ, कुछ दिनों से सागर-तल ऊँचा हो गया था। नदी के ऊपरी भाग से ग्रनायास यह दृष्टिगोचर नहीं होता था। समुद्रगामी नौका के नाविक इस ग्रदृश्य टीले से बड़ी विपत्ति में पड़ गये थे। जिधर भी वे नाव बढ़ाने की चेष्टा करते, नौका उससे लग जाती। बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था।

दूर से ही आचार्य मध्व को देखकर, मांझी ने पुकार कर रहा, "साधु बावा, मैं महाज विपत्ति में पड़ गया हूँ। इस रेती से मेरे लिए नौका निकाल पाना संभव नहीं हो पा रहा है, कृपया गहरे पानी की ओर निकलने का रास्ता

मध्व ने चिल्ला कर कहा, "नाविक, भय न करो। ग्रपना यह उत्तरीय मैं जिस श्रोर हिला रहा हूँ, उसी को लक्ष्य करके तुम नौका चलाछो, रास्ता तुम्हें सिद्ध पुरुष मध्य को अपनी अलौिक विभूतियों के बल से नदी तल की अवस्था का ज्ञान हो गया था। ठीक किस मार्ग से चलने से नौका रेती से मुक्ति पा सकेगी तथा गंभीर जल में निकल जायगी, मांझी को इतने ही निर्देश की आवश्यकता थी। तट पर ही खड़े होकर बार-बार वे अपना उत्तरीय हिला रहे हैं, और मांझी उसी के अनुसार नौका का चालन कर रहा है। अन्ततः दु:सह परिस्थिति समाप्त हुई और रेती से मुक्त होकर नौका, बन्दर में एक तरफ आकर लगी।

नाविक का हृदय कृतज्ञता से भर उठा था। भिक्तपूर्वंक मध्व को प्रणाम करते हुए उसने कहा, "प्रभु, श्रापकी कृपा से ग्राज मैं नौका को बचाने में समर्थ हो सका। ऐसा न होने पर, धन तथा जीवन दोनों से ही हाथ धो बैठता। मेरा घर दक्षिण में ही श्रादमा ग्राम में है। माल-पत्र बेचने के लिए द्वारका गया था। वापस श्राने पर यह विपत्ति पड़ी। माग्य से ही इस समय यहाँ श्रापका दर्शन मिला। प्रभु, मेरी उत्कट इच्छा है कि श्रापको कुछ अर्थ-दान करूँ, जिसे श्राप प्रभुको सेवा में लगावें।"

"बाबा, तुम्हारे भ्रर्थ के लोम के कारण मैं प्रातःकाल से ही बन्दर पर भ्राकर खड़ा नहीं हुआ । तुम यहाँ भ्राभ्रोगे तथा नौका विपत्ति में फंस जायगी, यह मुझे पहले से ही पता था । नौका के गर्भ में क्या है यह तो बतास्रो ?"

मांझी ने सोचा, 'साधुबाबा निश्चय ही जान गये हैं कि नौका के भीतर बहुत कीमती सामान है। उसमें से वे कुछ चुनकर लेना चाहते हैं।' उसने हंस कर कहा, "प्रमु, नौका के पेंदे में कीमती सामान कुछ भी नहीं है। मात्र मिट्टी के ढेलों का एक ढेर है। द्वारका में सभी माल बिक गया। वापस आते समय खाली नौका हिलने-डुलने लगी। मैंने सोचा कोई भारी वस्तु ग्रंदर डाल लिया जाय। गोपी-सरोवर पास ही था। वहाँ की मिट्टी जिसे गोपीचंदन कहा जाता है, काफी पवित्र है; उसी के कई बड़े-बड़े खण्ड मैंने नौका में डाल लिया। सोचा, नौका को भारी करने का कार्य इससे सिद्ध हो जायगा तथा यह गोपीचन्दन यहाँ के मक्त मनुष्यों में बेच भी दूँगा। इसके ग्रलावा कोई कीमती सामान मेरे पास नहीं है।"

"माई, यही वस्तु ही मेरे लिए ग्रत्यन्त कीमती ग्रौर महापवित्र है।"— ग्राचार्य मध्व ने प्रसन्त-स्वर में उत्तर दिया। "तुम उसी में से चुन कर सबसे बड़ा खण्ड मुझे दे दो। सुम्हारे मिट्टी के ढेले में कोई परम वस्तु छिपी हुई है, बहु तुम नहीं जानते, भाई।" "ठीक है, ग्रापकी जैसी ग्रिमिक्चि है, वैसा ही होगा।"— ग्रानन्द पूर्वक यह वात कहते हुए मांझी ने एक वृहत् गोपीचन्दन का खण्ड नौका के तले से बाहर निकाला ग्रीर ग्राचार्य मध्य के पास रख दिया।

साथही-साथ एक ग्रद्भृत काण्ड घट गया । इसके भीतर से शिलामय, एक ग्रनित्य सुन्दर, बालगोपाल की मूर्त्ति बाहर निकल ग्रायी । गोपाल के दक्षिण हस्त में था दही मथने का दण्डा ग्रीर बाएँ हाथ में मन्थन-दण्ड की रस्सी ।

सद्यः प्रकटित इस श्रीमूर्त्ति को लेकर मध्व तथा उनके भवत शिष्यगण, समारोहपूर्वक उडुपी वापस श्राये। गोपीचन्दन-लिप्त बालगोपाल को यहाँ के सबसे बड़े सरोवर के तीर पर लाकर उनका स्नान-ग्रमिषेक किया गया, तथा पूजा-ग्रचना की समाप्ति पर एक नवनिर्मित मठ में स्थापित किया गया।

ााठ प्रवान संन्यासी-शिष्यों के ऊपर मध्व ने अपने परम प्रिय बालगोपाल की अर्चना, मोग-राग एवं सर्वविध सेवाकार्य का मार न्यस्त किया । २

मध्व का दीर्घ-जीवन त्याग-तितिक्षा एवं तपस्या से भरा हुन्ना था। दार्शनिक मतवाद का विस्तार, मक्ति-धर्म का ज्ञान्दोलन एवं वैष्णव<sup>3</sup> ग्रन्थों की रचना तथा प्रचार के माध्यम से वे भारत के धर्म एवं संस्कृति के ऊपर एक अमीट छाप छोड़ गये हैं। उनके उत्तर साधकों ने भी उनके द्वैत मतवाद एवं वैष्णव-ग्रान्दोलन को परिपुष्ट करने के कार्य में कम ख्याति नहीं ग्रर्जित की है।

१. यह सरोवर ब्राज भी स्थानीय जन-समाज में मध्व-सरोवर के नाम से परिचित है।

२. परवर्तीकाल में इन ग्राठ संन्यासी-शिष्यों ने विभिन्न क्षेत्रों में ग्राठ कृष्ण-पंदिरों की प्रतिष्ठा की । ये ही ग्राठ मठ फिर दो-दो करके द्वन्द्व मठ के नाम से परिचित हुए । उडुपी के मूल मध्य-मठ को उत्तरादि मठ के नाम से संबोधित किया जाता है । ग्राचार्य मध्य के बाद मूलमठ के जन्यक्ष हुए, उनके मंत्र-शिष्य, पद्मनामं तीर्थ ।

३. मध्व के प्रधान ग्रन्थत्रयों के नाम है-गीता माष्य, ब्रह्मसूत्र माष्य, महाभारत तात्पर्य निर्णय । इनके ग्रलावा वे ग्रौर भी ३५ वर्मग्रन्थों की रचना कर

४. मध्वमतावलम्बी दार्शनिक व्यासराज द्वारा रिचत 'न्यायामृत'-ग्रद्वैतवाद-विरोधी एक प्रधान ग्रन्थ है। उत्तरकाल में भारतप्रसिद्ध मनीषी, मधुसूदन सरस्वती को, इस ग्रन्थ के युक्ति खण्डन में कठिन परिश्रम करना पड़ा था।

निर्दिष्ट ईश्वरीय कर्म का एक विराट् ग्रध्याय का समापन करके ग्राचार्य ने एक दिन ग्रपने ग्रंतरंग भक्त-शिष्यों के समीप ग्रपनी मर्त्य लीला छेदन का ग्रामिप्राय व्यक्त किया। १३०३ ई. में शुक्लानवमी तिथि। इन दिनों सिरदन्तर नामक स्थान पर ग्राचार्य प्रधान शिष्यों को ऐतरेय उपनिषद् की भिक्तमूलक व्याख्या प्रदान करने में रत थे। इसी समय लीला ग्रवसान का परम मुहूर्त ग्रग्रसर हुग्रा। इष्टध्यान समाहित होकर ग्राचार्य मध्व ने ग्रंतिम निःश्वास त्याग किया तथा इष्टधाम की नित्यलीला में प्रविष्ट हो गये।

मात्र दाक्षिणात्य में ही नहीं, सारे भारत के ग्राघ्यात्मिक ग्राकाश में ही एक वज्जपात घटित हुग्रा।

1



## सनातन गोस्वामो

नालाचल से श्रीचैतन्य नवद्वीप ग्राये हुए हैं। उद्देश्य, जननी के चरण-दर्शन ग्रीर कुछ दिनों तक पवित्र गंगातीर पर वास । ये दोनों कार्य पूरे हो चुके हैं। ग्राव हृदय वृन्दावन के लिए व्याकुल हो उठा है। प्राण गोविन्द की लीलामूमि के दर्शन को मन उद्देलित हो उठा है, तथा जमुना स्नान लाम करने की इच्छा मी दुर्निवार हो उठी है। इसीलिए प्रभु ग्रपनी जमात के साथ जल्दी-जल्दी व्रज की ग्रोर ग्रग्रसर हो रहे हैं।

किन्तु यह कैसा विचित्र काण्ड ? झारखण्ड के मार्ग से न जाकर वे सहसा उत्तर की ग्रोर बादशाह हुसेन शाह की राजधानी गौड़ की ग्रोर क्यों चल पड़े हैं ? क्या वे रास्ता भूल गये है ? ग्रथवा, उनके मन में क्या है, कौन जाने ?

कृष्ण-प्रेम में प्रभु नितान्त मत्त हैं, तथा साथियों के ग्रंतर में भी यह प्रेम की लहर पहुँच चुकी है। नृत्य तथा कीर्त्तन से सारा मार्ग मुखर हो उठा है। श्रीर, इस देव-प्रतिम संन्यासी के पीछे-पीछे, भावाकुल ग्रपार जन-समूह चल पड़ा है। चलते-चलते, उस दिन प्रभु का यह दल गौड़ से सिन्नकट रामकेली के समीप श्राकर उपस्थित हुग्रा।

रात में प्रभु विश्वाम कर रहे हैं। ऐसे समय में नितान्त दीन-वेष में दो स्थानीय सम्मानित पुरुष, उनसे साक्षात् करने हेतु ग्राये। दोनों सहोदर भ्राता है। उन दोनों के जीवन में धर्मनिष्ठा एवं शास्त्र-ज्ञान के साथ-साथ, मिनत तथा प्रेम का भी ग्रपरुप मिलन घटित हुआ है।

हाथ जोड़ कर दोनों प्रभु के चरणों में लोट पड़े । भक्तों ने उनका परिचय मी करा दिया, ''प्रभु, ये दोनों माई गौड़ के बादशाह, हुसँन शाह के प्रधान अमात्य हैं । बड़े माई हैं, अमरदेव तथा इनकी राजकीय उपाधि है—दवीर खास । छोटे माई है, संतोषदेव; ये सरकारो क्षेत्र में साकर मिल्लक के नाम से विख्यात हैं । जिस तरह इनकी शास्त्र-विद्या, धर्माचरण तथा दान-ध्यान में ख्याति है, उसी तरह अर्थ, प्रतिष्ठा एवं मान-मर्यादा भी प्रचुर है । किन्तु सर्वोपरि है इनकी अटूट कृष्ण-भिनत ।

प्रमु के चेहरे पर प्रसन्नता की दीप्ति फैल गयी। प्रवीण मक्त ग्रमरदेव को उन्होंने सस्नेह खींच लिया, तथा प्रगाढ़ ग्रालिंगन में ग्राबद्ध कर डाला। मृदु, मधुर स्वर में उन्होंने कहा, "तुम्हारे द्वारा प्रेषित पत्र मुझे यथासमय मिल गया था, तथा मैंने उसका उत्तर भी दिया था। तुम दोनों माई कृष्ण-कृपा के महान ग्रधिकारी हो! इसीलिए तो तुमलोगों के दर्शनाथं दौड़ ग्राया। देखो, मेरे कृपामय कृष्ण की क्या ग्रपूर्व लीला है! व्रजधाम जाने के लिए निकला हूँ, परन्तु सीधा उस ग्रोर न जाकर, ग्रज्ञात ग्राकर्षण से इस क्षेत्र में दौड़ ग्राया। गौड़ ग्राने का मेरा कोई प्रयोजन ही नहीं है। मात्र तुमलोगों के लिए ही इघर ग्रा गया हूँ।"

वृन्दावन-यात्री, प्रभु के पथभ्रांति का मर्म ग्रब समझ में ग्राया । भक्तगण नीरव खड़े, एक दूसरे का मुँह देखने लगे ।

प्रमुका यह कैसा ग्रपार ग्रनुग्रह, यह कैसी ग्रहैतुकी कृपा ! ग्रमरदेव एवं संतोषदेव के नयनों से पुलकाश्रुग्रों की घारा झड़ने लगी। परित्राता ग्राज स्वयं ग्रयाचित ही द्वार पर उपस्थित हैं ! यह तो उनकी कल्पना से भी परे है। हदन तथा ग्रातिं से दोनों फट पड़े।

चरणों में गिरकर दीन-भाव से उन्होंने निवेदन किया, "प्रमु, यदि कृपा करके ग्रा ही गए हो तो ग्रब इन ग्रधमों के उद्धार का साधन करो । ग्रपने श्रीचरणों का सेवक बना डालो । विषय-विष से यह जीवन दुःसह हो उठा है।"

दोनों माइयों को ब्राशीष देते हुए, श्री चैतन्य ने कहा, "तुम्हें भय करने की ब्रावश्यकता नहीं है। श्रीध्र ही कृष्ण तुम लोगों पर कृपा करेंगे, तथा ब्रापने व्यक्तिगत कार्य में लगा लेंगे। तुमलोगों को मैं कृष्ण के चिह्नित सेवक के रूप में देख रहा हूँ। श्राज से तुमलोगों का मैंने नवीन नामकरण किया। श्रमर तथा संतोष श्राज से परिचित होंगे—सनातम तथा रूप नाम से।"

प्रमु के उस दिन के दर्शन तथा स्पराण ने सनातन तथा रूप के जीवन में विप्लव-सा खड़ा कर डाला। उनका ग्रांतरिक ग्राशीर्वाद, ग्रमोघ हो उठा। उत्तरकाल में दोनों भाइयों ने प्रमु के निकटतम पार्षदों के रूप में प्रसिद्धि लाभ की। सनातन गोस्वामी ने गौड़ीय वैष्णव धर्म की सुदृढ़ शास्त्रीय मित्ति का निर्माण किया तथा भिततमय तपस्या के विलष्ट ग्रादर्श को स्थापना की, साथ ही उनके ग्रमुज रूप गोस्वामी के माध्यम से राघाकृष्ण लीला-रसकी परिपुष्टि एवं विस्तार का साधन हुग्रा, तथा गोपी-मजन की निगूढ़ पद्धित का उद्घाटन हुग्रा।

सनातन के पूर्वजों की जन्मभूमि दाक्षिणात्य में थी। चौदहवीं सदी के मध्य भाग में कर्नाटक देश के पराक्रमी नृपित सर्वज्ञ जगद्गुरु थे। इनके वैश्वघर रूपेश्वर देव एकबार राज्यच्युत होकर गौड़ देश में आश्रय लेने को वाध्य हुए। इस ग्रिभिजात वंश की शास्त्र-विद्या एवं राज-कार्य दोनों में ही समान क्षमता दृष्टिगोचर होती। इसके ग्रलावा, दाक्षिणात्य की वैष्णवीय साधना की धारा भी इनके जीवन में कुछ हद तक थी।

इसी वंश के कुमार देव के घर में तीन पुत्रों का जन्म हुग्रा — ग्रमर, संतोष एवं वल्लभदेव । ज्येष्ठ पुत्र ग्रमर ने १४६५ ई० में जन्म ग्रहण किया । ये ही उत्तर काल में महान वैष्णव साधक सनातन गोस्वामी हुए । वृन्दावन में धर्मजीवन के नियन्ता रूप में एवं महाप्रतिभाधर भिवतशास्त्रविद् के रूप में उनकी ख्याति सारे भारत में प्रचारित हुई तथा गौड़ीय साधक समाज में वे प्रमु श्री चैतन्य के जीवन-दर्शन के विशिष्ठ एवं श्रेष्ठ भाष्यकार के रूप में गण्य हुए।

सनातन के पिता का नाम था, मुकुन्द देव । गौड़ राज्य सरकार के एक उच्च पद से वे सम्बद्ध थे । उनका निवास स्थान गौड़ के पार्श्वस्थित रामकेली में था । यह स्थान उन दिनों कन्हाई नाट्यशाला के नाम से भी परिचित था । मुकुन्द देव स्वयं एक भिवतवान साधक थे । पूजा-पार्णव कृष्ण-कीर्त्तन एवं रामलीला उत्सवों के अनुष्ठान से उनका प्रासाद सदा मुखरित रहता ।

बालक पौत्रों के लिखने-पढ़ने की व्यवस्था सुचारु रूप से करने में मुकुन्द देव ने त्रुटि नहीं की । सनातन तथा रूप की शिक्षा का भार पड़ा रामभद्र वाणी-विलास नामक एक पंडित के ऊपर । प्राथमिक शिक्षा समाप्त होने पर दोनों भ्राताम्रों को उस समय के श्रेष्ठ विद्याकेन्द्र नवद्वीप भेजा गया । वहाँ कुछंक वर्षों में ही वे दोनों नाना शास्त्रों में पारंगत हो गये । प्रथम शिक्षागृह के पद पर ग्रासीन हुए प्रख्यात पंडित, वासुदेव सार्वभौम । बाद में उनके कनिष्ठ भ्राता रत्नाकर विद्यावाचस्पित की शाला में रहकर सनातन तथा रूप ने शास्त्रों के दुरूह तत्वादि का ग्रध्ययन किया । दोनों ही ग्रसाधारण मेघा एवं प्रतिभा के ग्रधिकारी थे । इसी कारण नवद्वीप में रहते हुए ही उन्होंने साहित्य, व्याकरण एवं विविध धर्मशास्त्रों पर ग्रसामान्य ग्रधिकार ग्रजन कर डाला ।

परन्तु उस युग में संस्कृत-साहित्य एवं शास्त्रों का ही ज्ञान हस्तगत करने ही से वैषयिक जीवन में उन्नित कर लेना सम्भव नहीं था। बादशाह के दरबार की माषा फारसी थी। फारसी पर मली-मांति ग्रिधिकार न कर लेने पर किसी दायित्वपूर्ण कार्य में नियुक्ति की सम्मावना नहीं थी। इसीलिए परिवार के कर्ता ने सनाबन तथा रूप के फारसी शिक्षा की ग्रच्छी व्यवस्था की। उन्हें सप्तग्राम मेज दिया गया। वहां के मुसलमान शासनकर्ता फकरुद्दीन मुकुन्ददेव के बन्ध् थे। उन्हीं के श्रिमभावकत्व में रह कर दोनों भ्राता फारसी तथा ग्रस्वी के विशेषज्ञ मुल्लाग्रों से पाठ ग्रहण करने लगे। शीघ्र ही उन्होंने इन दोनों भाषाश्रों पर ग्रच्छा ग्रिधिकार प्राप्त कर लिया।

फिर भी फारसी तथा ग्ररवी साहित्य की व्युत्पत्ति कभी भी सनातन तथा रूप की व्यवितगत दृष्टि एवं धर्माचरण को प्रभावित नहीं कर पायी। राज-ग्रमात्य का पद उन्होंने ग्रहण किया तथा मुसलमान बादशाह एवं श्रमीर उमराश्रों के साथ भी कम घनिष्टता नहीं की, फिर भी ग्रपने व्यक्तिगत धार्मिक ग्राचार-ग्राचरण एवं भाव-धारा की सतर्कतापूर्वक रक्षा की।

उनके रामकेली स्थित मवन वरावर विशिष्ट साहित्यिक शास्त्रविद् तथा धर्माचार्यों का मिलन-स्थल था। विशेषकर शिक्षक विद्यावाचस्पति महाशय के साथ सनातन की धनिष्ठता अधिक थी। इन धर्मनिष्ठ आचार्य को वे गुरु-जैसी ही श्रद्धा देते। अत्यन्त आदरपूर्वक उन्हें प्रायः ही रामकेली में आमन्त्रित किया जाता। उनके साथ शास्त्रपाठ तथा धर्मालोचना में सनातन काफी समय व्यतीत करते। उत्तरकाल में चैतन्य-चरणों में आश्रय ठेने के हो गया।

वृन्दावन वास के प्रथम चरण में, परमानन्द मट्टाचार्य नामक एक विशिष्ठ भिवतिसद्ध श्राचार्य के पास भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की एवं भागवत् तथा श्रन्यान्य भिवतशास्त्रों के निगूढ़ तत्त्वों को उन्होंने श्रिधगत किया। पितामह मुकुन्द देव के स्वर्गवास के बाद, सनातन उन्हीं के पद पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त हुए। उस समय उनकी श्रवस्था लगभग श्रठारह वर्ष की थी। उसके बाद धीरे-घीरे वे श्रपने प्रखर व्यक्तित्व, विचक्षणता एवं कत्तंव्य-निष्ठा के बल से पठान राज्य के विशिष्ठ प्रधान श्रमात्य के पद पर उन्नीत हुए।

राज्य की प्रतिरक्षा, शासन इत्यादि समस्त गुरुत्वपूर्ण कार्यों में सुलतान हुसेन शाह को सनातन से परामर्श लेते देखा जाता। ऋमशः सनातन बादशाह के दक्षिण हस्तस्वरूप हो उठे। उनके अनुज रूप एवं अनुपम भी उन्हीं के प्रभाव से उच्च राजपदों पर नियुक्त हुए।

उन दिनों रामकेली के इन देव भ्राताग्रों की पदमर्यादा, प्रभाव एवं विज्ञ-वैभव की ग्रसाधारण ख्याति थी। उनके प्रासाद के चारों ग्रोर बहुत से मंदिर, मण्डप एवं नाट्यशालाएँ बनी हुई थीं। विख्यात हिन्दू विद्वज्जन, ग्राचार्य एवं साधु-सन्यासी, सनातन के रामकेली स्थित सभाकक्ष में पदापण करते तथा उनकी सेवा एवं सहायता ग्रहण करते। सनातन तथा उनके भ्राताग्रों के ग्रौदार्य से देश के दूरस्थ शास्त्र-व्यवसायी बहुत-से ब्राह्मण तथा दीन-दरिद्र प्रतिपालित होते। इन्हीं सब कारणों से रामकेली की ख्याति एवं सनातन की प्रभाव-मर्यादा सारे गौड़ देश में फैल गयी।

सनातन थे हुसेन शाह के दबीर खास — व्यक्तिगत सिचव । तत्कालीन किसी संभ्रान्त मुसलमान की तरह वे फारसी तथा श्ररबी घाराप्रवाह बोल लेते थे । विधमीं सुलतान एवं उमराश्रों के सामाजिक जीवन तथा राजनीति में काफी हद तक उन्हें उन लोगों का श्रनुकरण करना पड़ता । गौड़ दरबार श्रथवा सुलतान के शिविर में निवास करते समय, उनकी वेशभूषा तथा चाल-चलन देखकर साधारण मनुष्य उन्हें मुसलमान ही समझता । परन्तु दिन के समाप्त होते ही कार्य शेष करके रामकेली जाते ही उनका एक श्रलग रूप प्रकटित हो उठता । बादशाही दरबार के वाह्य श्राचार-विचार, हाव-माव का वे सर्वथा त्याग कर देते । स्नान-तर्पण के पश्चात् श्रारम्भ होता दान-घ्यान, पूषा-श्रचना, शास्त्र पाठ तथा धार्मिक परिचर्चा ।

परन्तु इतने दान-ध्यान, धर्मनिष्ठा एवं दरबारी पद-मर्यादा के बावजूद लोग परिवार के सामाजिक कौलीन्य की मान्यता नहीं देते थे। परंपरा-वादी हिन्दू-समाज की दृष्टि में यह परिवार पतित था—मुसलमान से घनिष्ठता तथा स्पर्शदोष के कारण। इसीलिए वंगीय कायस्थों की वंशावली में इन लोगों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। विवर्मी ग्राचार-ग्राचरण द्वारा भ्रष्ट ने भी प्रमुश्री चैतन्य का दुर्लम दर्शन पा लिया है। उनके मन-प्राण तथा सारी सत्ता में दिव्य ग्रानन्द का ज्वार फूट पड़ा है। प्रभु के इस दर्शन के बाद उनका नवीन रूपान्तरण ही हो गया है।

सनातन के जीवन का यह परिवर्तन लम्बी अविधि से शुरू हुआ है तथा प्रच्छन बारा की तरह अग्रसर होता रहा है। अर्थ, विषय तथा दरबारी मर्यादा का जो बोझ इतने दिनों से जीवन पर पड़ा था, आकुल होकर इतने दिनों से वे इससे मुक्ति की प्रार्थना कर रहे थे। अब वह मुक्ति समागत है।

वाह्य जीवन में सनानत प्रभावशाली राज-ग्रमात्य थे, परन्तु उनका ग्रंतर दैन्यमय, त्यागव्रती महावैष्णव का था। इसी कारण इतने दिनों तक उनके ग्रंतर्जीवन में धीरे-धीरे ग्रव्यात्म-साधना का परम संचय जमता जा रहा था ग्रीर वे एकान्त भाव से भिक्त एवं प्रेम-धर्म का ग्रादर्श ग्रहण करते जा रहे थे। उनके इस गोपन प्रस्तुति ने ही उस दिन चैतन्यदेव को ग्राकिषत कर डाला था। सुदूर रामकेली में प्रभु भागते हुए चले ग्राये। भविष्यत् जीवन के चिह्नित पार्षद एवं लीला परिकर सनातन एवं रूप, इन दोनों भाइयों को उन्होंने ग्रनायास ग्रात्मसात् कर लिया।

सनातन का जीवन सर्वदा वैष्णवीय साधना के लिए उन्मुख था तथा उसका मित का ग्राधार था। उनके लिए यह कोई ग्राकस्मिक बात नहीं थी। यह मनोवृत्ति एवं साधनधारा उनके पूर्वजों में भी विद्यमान थी। वंशगत वैशिष्ठ्य ही ग्रनायास साधनिनष्ठ सनातन के जीवन में फूट पड़ा था। तथा प्रभु श्री चैतन्य की कृपा से उत्तर-काल में उन्होंने चरम सार्थकता का लाभ

सनातन हुसेन शाह के बड़े प्रिय पात्र थे। राज्य के जटिल कार्यों का दायित्व उनके ऊपर छोड़कर बादशाह निश्चिन्त रहते। केवल शांति के समय ही नहीं, युद्धाभियान पर बाहर जाते समय भी हुसेन शाह अपने इस प्रतिभाधर अभात्य को साथ रखते। परन्तु यह राज्यानुग्रह एवं दायित्व का मार एवं मर्यादा कमशः उनके लिए भारस्वरूप हो उठा। उनके लिए विषय कीट बनकर दिन काटना अब असह्य हो उठा। बादशाह के सेनाध्यक्षों ने उस बार उड़ीसा में देव-देवियों की मूर्तियों को ध्वस्त किया था। भक्त सनातन का हृदय विदीर्ण हो गया तथा तीव्र अनुताप का दहन प्रारम्भ हुआ। दिन-पर-दिन वे यहीं सोचते रहे कि कैसा पाखंडपूर्ण जीवन वे व्यतीत कर रहे हैं तथा सदा वे उद्धार के मार्ग का अनुसंधान करते रहे।

रामकेली तथा उसके ग्रासपास सनातन ने एक ग्रपूर्व धार्मिक परिवेश का निर्माण कर डाला था। अजस्त्र मठ-मंदिर निर्मित हुए थ तथा पवित्र कुण्डों का भी खनन हुआ था। प्रायः ही वे देश-देशान्तर से विशिष्ट शास्त्रविद् एवं भक्त साधकों को ग्रामंत्रित कर यहाँ लाते । गौड़ दरबार के कार्य समाप्त होते ही, रामकेली के भिक्तमय परिवेश में ग्राकर वे अपने हृदय की ज्वाला शांत करने बैठते ग्रीर साधन-भजन में रत होते।

ऐसे परिवेश में रहकर सनातन के जीवन में भिक्त-प्रेम की सुप्त चेतना जाग्रत हो उठी । रामकेली में अपने स्विनिमित कृष्ण-लीलास्थलों में धूमते हुए वे दिव्य ग्रानंद का लाभ करते।

> बाड़ीर निकटे ग्रति निभृत स्थानेते कदम्ब कानन घारा श्याम कुण्ड ताते। वृन्दावन लीला तथा करये चितन. ना घरे घैर्य नेत्रे धारा अनुक्षण ।—(भिक्त रत्नाकर)

इसके बाद जीवन में तीव आर्ति का उदय हुआ, और इसी आर्ति के माध्यम से कृष्ण-प्रम का रस-स्रोत फुट पड़ा। संसार के वित्त-विभव यश-मर्यादा सभी कुछ निरर्थक हो उठे। ग्राकुल भाव से वे ग्रहानिश यही सोंचते रहते, कि किस मार्ग से तथा किसके निर्देश से उन्हें बहुवांक्षित कृष्ण-दर्शन मिलेगा ? कब वे अप्राकृत लीला रस में अवगाहन करेंगे ? कब यह जीवन कृतार्थ होगा ?

इन्हीं दिनों सनातन ने प्रभु श्री चैतन्य की चर्चा सुनी। नीलाचल में उनका श्रम्युदय हुन्ना है। यह भी ज्ञात हुन्ना कि वे श्रगणित भक्त साधकों को प्रेम-भिक्त के प्रबल रस-तरंग से आत-प्रोत कर रहे हैं। इस तरंग की लहर ने श्राकर सनातन के हृदय-पट पर श्राघात किया। उन्हें परम उपलब्धि का भान हम्रा-यही प्रभु, जीवन के उद्धारकर्त्ता हैं ! ग्रीर वे ही उनके जीवन-प्रमुहैं।

आकूल आवैदन के साथ सनातन ने श्री चैतन्य को पत्र लिखा, "प्रभु, तुम्हारा ग्राविर्माव जीवों के उद्धार के लिए हुग्रा है। मेरे-जैसे ग्रधम जीव पर भी एक बार कृपा कर दृष्टिपात करो। एक तो मैं विषय-कीट हूँ, उसके ग्रलावा म्लेच्छारी तथा पतित हुँ। क्या मेरी मुक्ति का कोई उपाय नहीं? मन में प्रबल इच्छा जग पड़ी है कि इस घृण्य सांसारिक जीवन का त्याग कहाँ। मझे अनुमति दो कि मैं तुम्हारे चरणों में ग्रपना उत्सर्ग कर डालूँ तथा सारा जीवन तुम्हारे मुखचन्द्र का अवलोकन करके ही बिता दुं।"

नीलाचल के ग्रंतरंग मक्तों ने प्रमु को यह दैन्यपूर्ण पत्र देते हुए कहा, "गौड़ के प्रतापी बादशाह हुसेन शाह के ये प्रधान ग्रमात्य हैं । राजनीतिक तथा प्रशासिनक कार्यकुशलता में इनके टक्कर का कोई नहीं । ऐसा मनुष्य भी तुम्हारे नतंन-कीर्त्तन से पागल हो उठा है तथा राज्यैश्वर्य का त्याग करके मिखारी होना चाहता है—यह तो तुम्हारो ग्रलौकिक लीला के ग्रलावा ग्रीर कुछ नहीं है प्रमु !"

प्रमु के भ्रघरों पर मधुर मुस्कान फूट पड़ी । पत्रवाहक के हाथ उसी समय उन्होंने एक पत्र प्रेषित किया । इस पत्र में भ्रौर कोई बात नहीं थी वरन मात्र एक क्लोक उद्धृत था—

परव्यसनी नारी व्यग्रापि गृहकर्मसु । तदेवास्वादायत्यन्तर्नवसंग रसायनः ।।

ग्रर्थात्, परपुरुष ग्रासक्ता नारी जैसे गृह-कार्य करते हुए भी प्रेमी की स्मृति बनाए रखती है, उसी तरह विषय-लिप्त ग्रवस्था में भी, 'उसके' प्रेम में चित्त को डुबाए रखा जा सकता है।

सनातन महा पण्डित व्यक्ति थे, सारे दर्शनों तथा अध्यात्म के पारंगत । इसीलिए प्रमु ने अपनी इच्छा से स्वामी विधारण्य के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ पंचदशी से यह श्लोक लिख भेजा ।

प्रमु के इस श्लोक-पत्र में स्पष्ट इंगित था। सनातन समझ गये कि मिलन-लग्न ग्रमी तक उपस्थित नहीं हुग्रा है, इसीलिए प्रमु ने उनके सानुनय ग्रनुरोध को कौशल से टाल दिया। हृदय की ग्रग्नि को दबा कर, ग्रमी कुछ दिन उन्हें इसी जीवन में ही रहना होगा।

प्रभु के इस पत्र को प्राप्त करने के बाद सनातन की व्याकुलता थ्रौर भी बढ़ गयी। दिन-पर-दिन करुण थ्राक्तिं एवं रुदन में व्यतीत होने लगे।

श्रन्ततः उस दिन रामकेली में रहते हुए ही उन्हें प्रमु की कृपा मिली।
मुदूर पुरी धाम से मागते हुए श्राकर उन्होंने सनातन को स्वतः ही दर्शन दिया।
उस दिन संसार-त्याग की श्रनुमित न मिलने पर भी, उनके प्रेम-स्पर्श तथा
श्राक्ष्वासन को प्राप्त कर, सनातन का तप्त हृदय काफी शांत हो गया।

सनातन तथा रूप से विदा लेकर श्री चैतन्य ग्रब वृन्दावन जाने को प्रस्तुत हुए। उनके नयनाभिराम रूप, नर्तन-कीर्तन एवं भावावेश ने इस थोड़े-से समय में सारे क्षेत्र में विह्वलता ला दी है। इस पुण्य-दर्शन, देव मानव के ग्रास-पास, ग्रगणित नर-नारियों का मेला लगा हुग्रा है। उनमें से ग्रनेक प्रभु के संगी होने को व्यग्र है।

सनातन बुद्धिमान एवं दूरदर्शी हैं ! यह तमाशा देखकर वे चिता में पड़ गये। उत्तर पूर्वी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उन दिनों राजनीतिक उथल-पुथल चल रही थी। इस समय इतने लोगों को साथ लेकर प्रभु विपत्ति में पड़ सकते हैं।

हाथ जोड़ कर उन्होंने निवेदन किया, "प्रमु, ग्रगर वृन्दावन ही जाना है तो इतने लोगों को साथ क्यों ले रहे हो ? ग्राजकल चारों ग्रोर राजा-बादशाहों का द्वन्द चल रहा है। इस समय इतने बड़े जन-समूह के साथ चलना उचित नहीं होगा। इसके ग्रलावा, वृन्दावन तो ग्रत्यन्त कंगाल वेश में ही जाना होता है।

विशिष्ठ राजग्रमात्य सनातन की बात तर्कसंगत थी। फिर भी भक्तों को संगच्युत तथा निराश करने की प्रमु की इच्छा नहीं हो रही थी। ग्रंतत: वृन्दावन-यात्रा स्थगित करके वे शांतिपुर की ग्रोर रवाना हुए। सनातन को सौंस ग्रायी।

प्रमुका रामकेली में ग्रागमन एवं दर्शनदान से मानो सनातन के नवीन जीवन की यवनिका उठ गयी। उनके ग्रलौकिक शक्ति के प्रमाव से दोनों के जीवन में कृष्ण-प्रेम का नवीन ज्वार-सा उपस्थित हो गया है। इस ज्वार के उच्छ्वास में डूब कर वे ग्रपना जीवन व्यतीत करने लगे।

शीघ्र ही रामकेली के प्रासाद में एक विशिष्ट शास्त्रज्ञ वैष्णव साधक को आमंत्रित कर बुलाया गया। सनातन तथा रूप ने उनकी सहायता से भिक्तपूर्वक कृष्ण-मंत्र का पुरश्चरण किया। राज-कार्य इन दिनों उनके लिए दुर्वह तथा भारस्वरूप हो उठा था। जितनी जल्दी इससे छुट्टी मिल सके, उतना ही अधिक कल्याण हो।

दोनों भ्राताग्रों के बीच एक दिन गंभीर रात्रि तक गोपन परामर्श हुग्रा। यही स्थिर हुग्रा कि पहले रूप गृहत्याग करेंगे ग्रौर सनातन कुछ दिन बाद निकल पड़ेंगे।

सनातन के ऊपर बादशाह के बहुत-से दायित्वपूर्ण कार्यों का भार था। उनके अकस्मात् तुरत पद-त्याग कर देने से देश में अन्यवस्था फैल जायगी तथा राज-कार्य में अनेक न्यवधान उपस्थित हो जायँगे। इसी कारण उनका तुरत निष्क्रमण संभव नहीं है। राजकीय दायित्वों के बोझ को कुछ हल्का करके एक दिन अवसर पाकर वे भी खिसक जायँगे।

सनातन तथा रूप के ग्राश्रित ब्राह्मण, पंडित एवं साधु-सज्जर्नों की भी संख्या कम नहीं थी। इनके तथा ग्रात्मीय स्वजनों के भरण-पोषण की व्यवस्था में रूप उसी समय तत्पर हुए। थोड़े ही दिनों में यह कार्य संपन्न हो गया, तथा ग्रपनी पूर्व योजना के ग्रनुसार रूप ने सर्वदा के लिए गृहत्याग कर डाला।

जाने से पूर्व उन्होंने एक विश्वस्त मोदी के पास दस हजार रुपयों की पूंजी जमा कर डाली । तय हुग्रा कि ग्रावक्थकता उपस्थित होने पर सनातन इन रुपयों को ग्रयने कार्य में लगाएँगे ।

रूप के निष्क्रमण के बाद सनातन श्रौर भी श्रकेले पड़ गये। विषय-वासना से वितृष्णा हो गयी। क्रमशः दरबार जाना भी बन्द हो गया। उन्होंने बादशाह को खबर भेजा कि वे ग्रत्यन्त पीड़ित हैं तथा ग्रबसे स्वाभाविक रूप से राज-सेवा संपन्न करना संभव नहीं हो सकेगा।

हुसेन शाह शंकित हो उठे। रूप तो पता नहीं कहाँ गायब हो ही चुके हैं, दबीर खास का भी वैसा ही कोई मतलब तो नहीं है ? राज्य के चारों ग्रोर युद्ध के घने बादल छाते जा रहे हैं, ग्रौर ठीक इसी समय उनके जैसा एक विश्वस्त एवं कुशल ग्रमात्य का कार्य-त्याग करके बैठ जाना तो महान विपत्ति की बात है।

राजवैद्य, सनातन की परीक्षा करने के लिए भेजे गये । वैद्य ने वापस आकर वक्र मुसकान विखेरते हुए बताया, "दवीर खास, शारीरिक दृष्टि से तो स्वस्थ ही हैं, उनके लिए जहाँपनाह के दुश्चिन्ता का कोई कारण नहीं है ।"

हुसेन शाह जल-मुन गये। दूसरे ही दिन अकस्मात् वे सनातन के रामकेली-प्रासाद में स्वयं उपस्थित हुए। उन्होंने देखा कि दबीर खास के शरीर में रोग का कोई चिह्न भी नहीं है। साधु-सन्यासी एवं शास्त्रविदों से घिरे हुए वे परमानन्द पूर्वक धर्मालोचना में रत हैं।

वादशाह ने उन्हें राज-कार्य में योगदान देने के लिए ग्रादेश दिया । अन्ततः डराने-घमकाने से भी वे बाज नहीं ग्राये । परन्तु सनातन ग्रपने संकल्प पर ग्रटल रहे । उनके जीवन में गौड़ेश्वर के स्थान पर परमेश्वर का ग्रासन स्थापित हो चुका है । कुछ चाहने-पाने की लालसा भी ग्रब उनकी नहीं रह गयी है ।

दृढ़ स्वर में तथा स्पष्ट भाषा में उन्होंने हुसेन शाह से कहा, "जहाँपनाह सही बात ही कहूँगा, दरवार के कार्य में योगदान नहीं दूँगा, यही मैने स्थिर

किया है। ग्राज से मैं केवल श्री भगवान का ही दास हूँ ग्रौर किसी का नहीं। मेरा यह संकल्प अपरिवर्तनीय है। मुझे ग्राप कृपया क्षमा करें।"

त्रुद्ध होकर वादशाह ने उसी समय सनातन को कारागार में बन्द कर डाला।

थोड़े ही दिनों के अन्दर राज्य में एक गंभीर परिस्थित उत्पन्न हुई। हुसेन शाह के सेनापित, उड़ीसा के युद्ध में परास्त होकर वापस आये हैं। अब बादशाह स्वयं ससैन्य, राजा प्रतापरुद्ध के विरुद्ध अभियान पर अग्रसर होना चाहते हैं। सारी प्रयोजनीय व्यवस्थाएँ, लगभग समाप्त हो चुकी हैं। परन्तु ऐसे समय पर सनातन-जैसे निपुण तथा बुद्धिमान अमात्य की सहायता उनके लिए अत्यन्त आवश्यक है।

कारागार से निकाल कर शाह बार-बार सनातन को समझाने लगे, ''दबीर खास, श्रव भी तुम श्रपना पागलपन छोड़ो तथा फिरसे ग्रपने दायित्वपूर्ण कार्य में योगदान दो । मेरा ग्रनुरोध मानकर, मेरे साथ उड़ीसा-ग्रमियान पर चलो''।

सनातन ने अपनी ग्रांतिम बात सुना डाली, "जहाँपनाह, ग्रापके अभियान का दृश्य मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। ग्रापकी सेनावाहिनी सारे मार्ग में देव-मंदिरों को घ्वस्त करेगी तथा पवित्र विग्रहों को कलुषित करेगी। नहीं, किसी तरह भी मैं ग्रापके पापकार्य में साथ नहीं दे सकूँगा।"

श्रमात्य को उसी समय फिर कारागार में डालकर, हुसेन शाह ने प्रतापरुद्र के विरुद्ध युद्धयात्रा की ।

ग्रय सनातन का एकमात्र लक्ष्य यही था कि किस तरह वे मुक्ति लाभ करें भौर ग्रयने प्राणप्रभु, श्री चैतन्य के साथ मिल सकें।

सहसा, एक दिन रूप द्वारा प्रेषित एक पत्र गुप्त रूप से उन्हें मिला। उसमें यह निर्देश दिया गयाथा कि स्थानीय मोदी के पास जो राशि सुरक्षित रखी हुई थी उसमें से, सनातन यह पत्र दिखाकर सात हजार रुपये ले लें ग्रौर उसके द्वारा अपनी मुक्ति को ऋय करें।

प्रमुसे मिलन के लिए सनातन उन्मत्तप्राय हो चुके हैं। इसीलिए कोई अन्य उपाय न देख कर उन्हें रूप द्वारा प्रस्तावित मार्ग का ही अवलम्बन करना पड़ा। रक्षकों को लोभ के वशीभूत करके वे बाहर निकल भ्राये।

श्री चैतन्य, इन दिनों वृन्दावन के मार्ग पर वाराणसी ग्राकर निवास कर रहे हैं। सनातन, क्षण भर भी विलम्ब न करके पश्चिम भारत की श्रीर रवाना हुए। उनके साथ चला बहुत दिनों का विश्वस्त भृत्य एहसान। मुक्ति का अमोध आह्वान सनातन के जीवन में या गया है। इस मुक्ति के लिए चरमतम मूल्य देने को आज वे प्रस्तुत हैं। बन-मान-राज-सम्पदा सभी कुछ का अनायास त्याग करके, निष्किचन मुमुक्षु साधक त्रस्त पदों से दौड़ चले।

वादशाह के रक्षक उनका पीछा कर सकते हैं, यह श्राशंका उनको वरावर ही थी । इसीलिए वे दीन-दरिद्र दरवेश के छन्न रूप में रास्ता तय करने लगे ।

रास्ता चलते-चलते एक दिन वे एक क्षुद्र भूमिया के चंगुल में ग्रा फँसे। कोई परिचय नहीं था, परन्तु साक्षात्कार होते ही भूमिया ने उनका ग्रादर तथा ग्रभ्यथंना शुरू कर दी, मानों वे काफी दिनों के परिचित बंधु हों।

यह अत्यन्त आग्रहपूर्ण व्यवहार देखकर सनातन को संदेह हो उठा । इस श्रेणी के मूमियों की कुकीर्त्ति कुछ-कुछ उन्हें ज्ञात थी । ये वाहरी पर्यटकों को आश्रय देते तथा उसके वाद रात्रि में सुयोग पाकर सब कुछ लूट कर हत्या कर डालते । सनातन को प्रपने लिए चिंता नहीं थी क्योंकि उनके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी । परन्तु एहसान ? क्या वह चोरी से कुछ रुपये रखे है ?

वमकाने पर उसने स्वीकार किया कि वह सात मुहरें गुप्त रूप से श्रपने पास रखे हुए है। प्रयोजनानुसार उनका व्यवहार सनातन तथा उसके खर्च के लिए किया जायगा, यही उद्देश्य था।

सनातन क्रोब से फट पड़े। कठोर माषा में मृत्य का तिरस्कार करते हुए उन्होंने कहा, "सर्वस्व त्याग करके वैराग्य साधन लेकर मैं मार्ग पर निकल पड़ा हूँ, श्रौर मेरी उसी साधना के मार्ग पर ऐसे विघ्न की सृष्टि कर रहे हो! छि: छि:!"

उसी समय भूमिया के पास जाकर उन्होंने कहा, "मेरे साथी के पास सात संचित मुहरें ग्रमी भी अविशिष्ट हैं। इन सबको ग्राप ग्रहण कीजिए ग्रौर हमलोगों को निरापद सामने वाले दुर्गम पहाड़ को पार करा दीजिए।"

सनातन की सत्यता तथा सत्यमाषण से अर्थ-लोलुप भूमिया बहुत प्रसन्न हुआ। उसी समय उसने दोनों अतिथियों को साथ लेकर वहाँ का खतरनाक इलाका पार करा दिया।

भूमिया के वापस चले जाने पर एहसान बातचीत में ही कहा, "हुजूर, एक वात ग्रीर मैं ग्रापके समक्ष ग्रभी भी दोषी हूँ। मेरे पास ग्रसल में ग्राठ मुहरें थीं। भूमिया को सात मुहरें देने के वाद ग्रभी मेरे पास एक मुहर बचा हुई है। श्रसत्य बोलने के ग्रपरांघ के लिए मैं ग्रापसे माफी चाहता हूँ।" सनातन की मुखाकृति कठोर हो उठी। दृढ़ स्वर में उन्होंने कहा, "एहसान, मेरा अनुसरण करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अभी भी तुम्हारा पैसों के लिए प्रबल आकर्षण है। अर्थ के ऊपर ही निर्भरशील रहकर तुम चलना चाहते हो तथा मैंने वैराग्य साधन का कठिन पथ चुना है। मैं केवल भगवान के ऊपर ही निर्भर रहना चाहता हूँ। निश्किचन होकर जीवन यापन न करने से मैं अपने वृत से च्युत हो जाऊँगा। तुम अभी मुझसे विदा लेकर चले जाओ।"

मुनीव को प्रणाम करके एहसान ने अ्रश्रुपूरित नेत्रों से रामकेली की स्रोर प्रत्यावर्त्तन किया ।

तेजी से रास्ता तय करते-करते सनातन सोनपुर में ग्राकर उपस्थित हुए। उन दिनों वहाँ हरिहर क्षेत्र का मेला चल रहा था। ग्रकस्मात्, मेला क्षेत्र में ग्रापने भगिनिपति श्रीकान्त के साथ साक्षात्कार हुग्रा। सनातन की कृपा के फलस्वरूप ही श्रीकान्त राज्य सरकार के दायित्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित हैं। क्षेत्र के मेले में वे वादशाह के लिए कई लाख के घोड़े खरीदने ग्राये हुए हैं।

बहुत ग्रनुनय-विनय के बाद भी श्रीकान्त, सनातन को उनके वैराग्य के मार्ग से च्युत नहीं कर पाये। ग्रन्त में उन्होंने जिद पकड़ लिया, "ठीक है, ग्रगर घर छोड़ कर जाना ही है, तो भिखारी के वेश में नहीं जाने दूँगा। ग्राप अनुमित दें, जिससे मैं ग्रापके लिए कुछ नवीन वस्त्र खरीद दूँ।"

सनातन ने इस प्रस्ताव को ग्रस्वीकार कर दिया। ग्रन्त में उन्होंने ग्राग्रह-पूर्वक कहा, "इधर पश्चिम में तो भयानक सर्दी पड़ती है। एक भुटिया कम्बल ग्रापको छेना ही होगा, नहीं तो मार्ग में कष्ट की सीमा न होगी।

भगिनिपति के प्रबल आग्रह के कारण, सनातन को यह कम्बल ग्रहण करना ही पड़ा । उसको कन्धे पर डाल कर उन्होंने फिर पद-यात्रा शुरू कर दी । कई दिनों तक श्रविराम रास्ता तय करते-करते वे वाराणसी घाम पहुँचे ।

वहाँ पहुँचते ही उन्होंने जो सुसम्बाद सुना, उससे उनके आनन्द की सीमा नहीं रही । प्राणप्रभु, श्री चैतन्य कुछ दिनों से यहीं निवास कर रहे हैं । उनके नर्त्तन-कीर्त्तन से काशी के भक्त-समाज में भक्ति-रस की आनन्दित-धारा फैल गयी है ।

प्रमु उन दिनों चन्द्रशेखर मिश्र के घर निवास कर रहे हैं। दीन वेश, में हाथ जोड़े सनातन, मिश्रजी के द्वार पर आकर खड़े हुए। गृह के अन्दर बैठकर प्रेमु मक्तों के साथ इष्टगोष्ठी कर रहे हैं। सहसा, उन्होंने चन्द्रशेखर मिश्र से कहा, "मिश्र आज बड़ा ही शुम दिन है। बाहर जाकर देखो, तुम्हारे द्वार पर एक महावैष्णव खड़े हैं। उन्हें, अभी परम आदर पूर्वक मेरे पास ले आओ।"

भक्तगण उतावली में भागते हुए बाहर श्राये। परन्तु वहाँ कोई वैष्णय मूर्त्ति कहाँ है ? द्वार पर तो एक जीणं वस्त्र पहने दरवेश खड़ा है। कण्ठी माला, तिलक श्रथवा वैरागी का उत्तरीय, कुछ भी उसके शरीर पर नहीं है। प्रमुने किसी श्रौर की बात तो नहीं कही!

कुछ देर इघर-उघर देखने के बाद, चन्द्रशेखर मिश्र, दरवेशवंशी सनातन को घर के मीतर ले गये।

प्रमु के दर्शन पाने मात्र से सनातन का भावावेग फूट पड़ा । दौड़ते हुए जाकर वे उनके चरणों में लोट पड़े । प्राणिप्रय भक्त के ग्रागमन पर प्रभु के ग्रानंद की भी सीमा नहीं है । भावावेग में सारा शरीर कंपित हो रहा है तथा नयनों से पुलकाश्रुग्रों की घारा वह रही है । जमीन पर लोटे सनातन को यत्नपूर्वक उठाकर उन्होंने ग्रालिंगनवद्ध कर डाला ।

दीनतापूर्वक सनातन खिसक कर खड़े हो गये। कातर स्वर में उन्होंने कहा, "प्रमु मैं अत्यन्त नीच तथा हीनाचारी हूँ। अपने देवदुर्लभ भ्रंगों से मेरा इस तरह स्पर्शन करो।"

चिह्नित लीला-पार्षद ने श्राज इतने दिनों बाद प्रमु के चरणों में श्रात्म समर्पण किया है। उनके श्रानन्द की तो सीमा ही नहीं है। प्रेमावेग में वे बार-बार सनातन को प्रगाढ़ श्रालिंगन में जकड़ते गये।

प्रमु कहे तोमा स्पर्शि ग्रात्म पवित्रिते। भिवत बले पार तुमि ब्रह्माण्ड शोिंबते।

इसके बाद प्रेमाई कण्ठ से उन्होंने सबके समक्ष सनातन का वास्तविक परि-चय उद्घाटित किया, तथा उनके त्याग, तितिक्षा एवं वैराग्य-साधन की प्रशस्ति उच्छ्वसित कण्ठ से गाने लगे।

मध्याह्न समागत था । प्रभु ने कहा, "सनातन, समय बहुत ग्रिधिक हो गया है । ग्रब जल्दी से पिततपावनी गंगा की पुण्य धारा में स्नान तथा तर्पण समाप्त कर ग्राग्रो । उसके बाद भिक्षा ग्रहण करो ।"

मिश्र-गृह से पुराने वस्त्र का टुकड़ा, सनातन ने मांग लिया तथा उसके दो टुकड़े कर के उन्होंने अपना कौपीन तथा वहिर्वास बनाया।

स्नान-घाट से वापस श्राते समय एक मराठी ब्राह्मण ने सनातन को श्रपने घर पर मोजन के लिए निमंत्रित किया।

परन्तु सनातन उससे सहमत नहीं हुए। कृच्छ्र व्रत एवं कंगाल के जीवन को ही जो उन्होंने परम-पथ की प्रस्तुति के रूप में ग्राज प्राणपण से ग्रहण कर लिया है। सारा जीवन तो बादशाही दरबार में मोग-विलास तथा ऐश्वयं के चकाचौंच से कट गया है। इसीलिए तो वंषियकता के सूक्ष्मतम श्रंकुर को जला कर नाश न कर देने के श्रलावा श्रीर कोई उपाय नहीं है। चरम वैराग्य के माध्यम से वे कृष्ण श्रनुराग के महासमुद्र तक जायेंगे, यही उनके लिए वांछनीय है।

हाथ जोड़ कर सनातन ने निवेदन किया, "श्रापलोग श्राशीर्वाद दें, जिससे मैं निष्किचन वैष्णव होकर घर-घर से मधुकरी करके ही श्रपना जीवन व्यतीत कर डालूँ।"

कंधे पर मोटिया कंबल डाले तथा भिक्षा की झोली हाथ में लिए सनातन उठ खड़े हुए तथा द्वार दार पर भिक्षा मांगने के लिए प्रस्तुत हुए।

प्रमु उल्लसित हो उठे और वार-वार गद्गद् कंठ से सभी से कहने लगे "देखो-देखो, सनातन का कैसा अपूर्व वैराग्य-साधन है!"

प्रमु श्रानिन्दित तो हैं श्रवश्य, परन्तु इसके साथ-ही-साथ वे तीक्ष्ण दृष्टि से टकटको लगाकर सनातन के कंधे पर पड़े कम्बल को देख रहे हैं।

उनकी इस दृष्टि का गूढ़ तात्पर्य समझने में सनातन को देरी नहीं हुई। क्षण भर में ही उन्होंने निश्चय कर लिया और गंगा-तीर की ओर भाग चले। एक दीन-दिरद्र वृद्ध, निकटस्थ घाट पर बैठ कर श्रपना जीर्ण कंया धूप में सुखा रहा था। सनातन ने उसी की जरण ली। विनती करते हुए उन्होंने कहा, "भाई, उम दया कर मेरा एक उपकार करो। मेरे इस नये कम्बल के बदले अपना यह फटा कंथा मुझे दे दो। इसके लिए मैं तुम्हःरा चिरऋणी रहुँगा।

संशय तथा संदेह के कारण वृद्ध फटी-फटी आँखों से देखता रह गया।
नये मोटे कंबल के बदले में यह जीर्ण कथा वयों ? यह कैसा अद्भुत प्रस्ताव
है ? इस वैरागी के मन में कोई अभिसंधि तो नहीं है ? अथवा यह मात्र इसका
परिहास है !

उसे काफी देर तक समझाने के बाद सनातन ने किसी तरह राजी किया। उसके बाद प्रसन्न मन से वह जीर्ण कंथा शरीर में लपेट कर प्रमुके समीप वापस थ्रा गये। ७/७ प्रमु के चेहरे पर श्रपार श्रातन्द की दीष्ति फैल गयी। विस्मय का माव लाकर उन्होंने जिज्ञासा की, "यह क्या सनातन! श्रपना वह मोटा कम्बल कहाँ मुला श्राये?"

कम्बल त्याग करने की कहानी सुनकर प्रमु आनन्द से विह्वल हो उठे।
यही तो चाहिए ही। उनके सनातन का आविर्माव तो लोक-गुरु होने के लिए
हुआ है! जिस भिवत-साम्राज्य की प्रमु नींव डाल रहे हैं, उसके विशिष्ट
नियामक के रूप में वे पहले से ही निर्दिष्ट हैं। इसी कारण तो लोक शिक्षा के
लिए सनातन के जीवन में त्याग-वैराग्य की पराकाष्ठा का प्रकटन प्रयोजनीय है—

प्रमुकहे इहा ग्रामि करियाछि विचार। विषय रोग खण्डाइलो कृष्ण जे तोमार। से कैनो राखिबे तोमार शेष विषय भोग। रोग खण्डि सद्वैद्य ना राखे विषय रोग।

हुसेन शाह के प्रधान ग्रमात्य का यह सर्वत्यागी महावैरागी रूप श्री चैतन्य ने उस दिन ग्रपनी इच्छा से सब लोगों के समक्ष प्रकटित किया तथा इसके माध्यम से वैष्णव-समाज के सम्मुख वे कृच्छ वरण तथा दैन्यमयता का एक कालजयी ग्रालेख प्रस्तुत कर गये।

वाराणसी में सनातन ने प्रमु के समीप कुछ दिनों तक निवास किया। प्रपने घनिष्ट सानिष्य में रखकर प्रमु ने अपने इस चिह्नित पार्षद को अपने द्वारा प्रवित्ति वैष्णवीय साधना से अनुप्राणित किया। दिन-पर-दिन साध्य-साधना के तत्त्व-निरूपण में व्यतीत होने लगे। सनातन प्रकृतरूप से ही जिज्ञासु तथा महान प्रतिमाधर थे तथा सर्वोपरि प्रमु के चरणों में पूर्णतः समर्पित थे। परम् उत्साहपूर्वक वे एक-पर-एक प्रश्न करते रहते तथा प्रसन्नोज्वल मुख से उत्तर देते रहते। कुछ ही दिन पूर्व गोदावरी-तट पर प्रमु तथा रामानन्द के विचारों के आदान-प्रदान के माध्यम से गौड़ीय वैष्णव-धर्म के निचोड़—व्रजरस-तत्त्व का प्रकटन हुम्रा था, तथा ग्राज वाराणसी के गंगा तट पर, प्रमु एवं सनातन के प्रश्नोत्तर के माध्यम से गौड़ीय वैष्णव साधना के कम एवं निगूढ़ तत्त्व उद्घाटित हुए। प्रमु हारा ध्याख्यात इसी तत्त्व के संवाहक के रूप में, सनातन उत्तरकाल में व्रजमण्डल के वैष्णव समाज में, शीर्ष-स्थान पर पहुँच सके थे।

एक के बाद एक प्रमु ने कृष्ण-अवतार तथा वृन्दावन-लीला की मर्म-कथा विवृत की तथा युगल-भजन की अपूर्व पद्धति का प्रकाश किया। सर्वप्रथम श्रीमुख की वाणी को सुनाकर ही प्रमु ने सनातन को कृतार्थ किया। उसके बाद परम

कृपापूर्वक उनके अन्दर भिवत-संचार किया स्तातन के कि पर अपने पद्म-हस्त स्थापित करते हुए उन्होंने कहा, "सनातन, आज जिन देववांछित तत्त्वों का तुमने श्रवण किया, आशीर्वाद देता हूँ कि उनका तुम्हारे अंतर में स्फुरण हो।"

इससे पूर्व रूप के ऊपर भी प्रभु ने ऐसी ही कृपा की थी। शक्ति-संचार करके वे उन्हें वृन्दावन घाम भेज चुके थे। श्रव उन्होंने सनातन को भी विराट् दायित्वों का भार देकर वहाँ प्रेरित किया एवं निर्देश दिया—

तुमिऊ करिह भिक्त रसेर प्रचार।
मथुराय लुप्त तीथेर करिह उद्घार।
वृन्दावने कृष्ण सेवा वैष्णव आचार।
भिक्त समृति शास्त्र करि करह प्रचार।।

उन्होंने कहा, "सनातन, इसके बाद से मेरे कथा-करंगधारी कंगाल वैष्णवगण, दल के दल, बजमण्डल में जाकर आश्रय लेंगे। तुम उनके ऊपर ध्यान देना तथा उनकी देख-भाल करना।"

प्रमु के इस ग्रादेश का सनातन ने निष्ठापूर्वंक पालन किया था। उत्तर-काल में, प्रमु द्वारा व्याख्यात तत्त्वों के घारक तथा वाहक के रूप में, वे वजमण्डल में स्थायी रूप से निवास करते रहे ग्रीर शीघ्र ही वहाँ के वैष्णव-समाज के शीर्षस्थ लोगों में उनकी गणना होने लगी।

वृन्दावन पहुँ वते ही सनातन ने, भक्त सुवृद्धि राय, लोकनीय गोस्वामी और भूगर्भ पंडित के साथ साक्षात्कार किया। उन सभी के चरणों में दीनतापूर्व क दण्डवत करने के पश्चात् उन्होंने यमुना-पुलिन स्थित स्रादित्य टीले पर स्राक्षय लिया।

स्थान जंगल से घिरा हुआ था। यहाँ का गंभीर, निर्जन परिवेश ध्यान-मजन के लिए पूर्णतया अनुकूल था। साधक सनातन को यह स्थान बहुत पसन्द आया। यहाँ रहकर उन्होंने एका त निष्ठा के साथ साधन-भजन आरंभ कर दिया।

सनातन के इस समय के त्यांग-वैराग्यमय, भजनिष्ठ जीवन की झांकी 'भक्तपदावली' में उपलब्ध होती है—

> कमु कान्दे कमु हाँसे कमु प्रेमानन्दे मासे कमु मिक्षा कमु उपवास । छेड़ा कांथा, नेड़ा माथा मुखे कृष्ण गुणगाथा परिधान छेड़ा बहिवसि । कखनग्रों बनेर शाक भ्रालवणे करि पाक मुखे देय दुई एक ग्रास ।

बीच-बीच में जब मजन-तन्मय साधक की स्वाभाविक श्रवस्था वापस लौट आती तो वे कंबे पर झोली डाल कर पैंदल ही मथुरा चले जाते। जो भी किंचित मिक्षा वहाँ मिल जाती, वही उदर-पूर्ति का साधन होता।

थोड़े दिनों के अन्दर ही, सनातन, प्रमु के निर्देशानुसार लुप्त तीथों के उद्धार के लिए ब्रती हुए। लोकनाथ गोस्वामी ने पहले से ही इस दिशा में कार्यारंग कर दिया था। सनातन इस कार्यके लिए उन्हों के साथ युक्त हो गये। जिन प्राचीन ग्रंथों में ब्रज-माहात्म्य वर्णित है, उन्हें ढूँढ़ कर, लुप्त तीथों का संघान करना, इन दिनों उनका सबसे बड़ा कार्य हो गया। इस उद्देश्य से वे नित्य पहाड़ तथा जगनों में मटकते रहते। राधाकृष्ण के एक-एक लीला तीथों का वे शास्त्र-महाजन-वाक्य तथा लोक गाथाओं के ग्राधार पर उद्धार करते तथा ग्रानन्द से उत्फुल्ल हो स्थानीय वासियों के साथ कीर्तनानन्द में मत्त हो उठते।

लगमग एक वर्ष वृन्दावन में व्यतीत करने के पश्वात्, सनातन के प्राण. प्रमु श्री चंतन्य के लिए विह्वल हो उठे। इसके ग्रलावा, प्रमु ने उनको एकवार नीलाचल के दर्शन के लिए मी कहा था। इसलिए, एक दिन झोली कंधे पर डाल कर वे उड़ीसा की ग्रोर चल पड़े।

झाड़खण्ड के रास्ते सनातन दिन-रात सफर कर रहे थे। अनायास एक दिन उन्होंने देखा कि उनके शरीर में विषायत कण्डु-रोग का आक्रमण हो गया है। सर्वत्यागी सन्यासी, मन-ही-मन सोचने लगे, कि इस दुष्ट रोग का दुर्योग ही उनका प्राप्य था। दबीरखास के जीवन में सुलतान के अधीन रहकर जो अनाचार तथा अन्याय उन्होंने किया है, यह उसी की अनिवार्य परिणति है। साथ-ही-साथ उन्होंने मन में यह संकल्प कर लिया कि इस घृणित रोग से आकान्त इस भारस्व ए शरीर की अब वे रक्षा नहीं करेंगे। पुरीवाम पहुँचकर श्री जगन्नाथ तथा प्रमुश्री चतन्य के चन्द्रवदन का दर्शन कुकरके रथ के पहियों के नीचे अपने प्राण विसर्गित करेंगे।

धाम में पहुँच कर, सनातन, हरिदास के मजन-कुटीर में उपस्थित हुए। हरिदास, श्रपने को यवन, पितत तथा दीनातिदीन समझते। इसीलिए श्री जगनाय क सेवक तथा चैतन्य प्रमु के भक्तों के स्पर्श से बचकर उन्होंने नगर के एक दूरस्थ क्षेत्र में श्रपने पर्ण-कुटीर की रचना की थी। सनातन के सन में भी ऐसा ही दैन्य-माव था। श्रपने को भी वे श्राचार-भ्रष्ट तथा श्रपवित्र समझते। इसी कारण हरिदास की कुटिया ही उनका ग्राश्रय-स्थल बनी।

तपः सिद्ध धरिदास तथा त्याग-निष्ठ, शास्त्रविद् साधक सनातन के मिलन से वन-क्षेत्र में स्थित इस कुटिया में एक अनोखी स्थिति उत्पन्न हो गयी।

मक्त हरिदास को दर्शन-दान भी प्रभु के दैनिक कार्यों में से एक था। जगन्नाथ के ऊपल भोग के पश्चात् वे मक्तों के साथ इस कुटीर में उपस्थित होते तथा काफी समय वहीं व्यतित करने के बाद वे घर वापस जाते।

उस दिन प्रमु के वहाँ पदापंण करते ही, सनातन ने दीनतापूर्वंक प्रणाम निवेदित किया । हाथ बढ़ाकर, प्रमु आलिंगन के लिए जितना ही अग्रसर होते, सनातन उतना ही पीछे हटते जाते । अन्ततः उन्होंने कातर स्वर में कहा, प्रमु, रूपा करके मेरी विनती सुनो । इस तरह अपने देव-दुर्लंग शरीर से मेरा स्पर्शं न करो । मैं अत्यन्त हीन तथा भ्रष्टावारी हूँ । इसके अलावा, सारे शरीर में कण्डु की घृष्णित व्याधि भी है । दोहाई है, इसकी छूत अपने शरीर में लगाकर, मुझे और अधिक पाप का भागी न बनाग्रो।"

परन्तु, प्रभु को रोक सके, यह किसके लिए साध्य था ? ग्रानन्द के ग्रावेश में, वे बार-बार अपने प्रिय पाषंद को वक्ष से चित्रकाते रहे तथा कण्डु की पीब उनके सारे शरीर में लगती रही, तथा सनातन केवल पश्चात्ताप की अग्नि में जलते रहे।

सनानन की आत्मग्लानि बढ़ती ही रही। सोचा—कृष्ण ने उन्हें कैसी विपत्ति में डाल दिया! नित्य ही प्रभु उनको इसी तरह प्रेमालिंगन देंगे तथा उनका शरीर अपवित्र होगा। यह तो सर्वथा असहा है। इसलिए इस पापी शरीर को शीद्रातिशीद्र वितर्जित कर देना ही न्यायसंगत है।

भक्तों के साथ श्री चैतन्य हरिदास के भजन कुटीर को आक्रोकित करते हुए बैठे हैं, तथा भावावेश एवं दिव्य आनन्द से वे उद्दीप्त हैं। श्रीमुख से कृष्ण-कथा की अमृत घारा फूट पड़ी है।

स्रवस्मात्, प्रमु ने सनातन की स्रोर मुड़ कर कहा, "सनातन, एक बात का सदा ध्यान रखना, केवल शरीर त्याग करने से कृष्ण नहीं मिलते । उनकी प्राप्ति उनके भजन से ही होती है। ऐसे स्रशुम संकल्पों का त्याग कर दो, तथा लीलामय की लीलारस के महासमुद्र में गोता लगा डालो । मैं स्राशीर्वाद देता हूँ, कि शोघ्र ही तुम्हारी मनोकामना सिद्ध होगी स्रौर परमप्रमु के दर्शन पाश्रोगे।"

प्रमु के इंगित का रहस्य समझने में सनातन को विलम्ब नहीं हुआ। अंतर्यामी के समीप सनातन को ग्रात्महत्या की गुप्त इच्छा छिप नहीं सकी। प्रमावेग से सनातन, उनके चरणों में गिर पड़े। रोते-रोते, उन्होंने कहा, "प्रमु, मैं पतित तथा महापातकी हूँ। फिर इस शरीर को जीवित रखने की लाभ ही क्या है, यह तो बतायों? श्री जगन्नाथ के रथ के नीचे मैं अपने को डाल दूँ, इसकी तुम अनुमित दो।"

इसके उत्तर में प्रमु ने जो बात कही, उसके माध्यम से, ग्रांतरंग भक्त सनातन की महिमा प्रकट हो उठती है:

प्रमुकहे तोमार देह मोर निज बन । तुमि मोरे करियाछो ग्रात्मसमर्पण । परेर द्रव्य तुमि कँनो चाह विनाशिते । धर्मावर्म विचार किवा ना पार करिते । तोमार शरोर मोर प्रधान साधन । ऐ शरीरे साधिबो ग्रामि बहु प्रयोजन ।

( चै० चरितावली )

चिह्नित पार्षेद सनातन के माध्यम से प्रमु क्या इश्वरीय कार्य कराएँगे, इसका ग्रामास इन पदों में कुछ-कुछ प्रकट हो उठता है। कृष्णमित, कृष्ण-सेवा का प्रवर्तन, लीलातीथों का उद्धार एवं वैराग्यमय ग्रादशों का प्रचार इत्यादि ही वे संकल्पित कार्य थे। इन कार्यों में सनातन ही उनके एकमात्र सहायक हो सकेंगे। स्वयं प्रमु, मातृष्णाज्ञा से नीलाचल में निवास कर रहे हैं, इसलिए, इस स्थल के त्याग करने की इच्छा उन्हें नहीं है। साथ ही, प्राण-प्रिय व्रजनन्दन के लीलाधाम, वृन्दावन की ग्रीर भी उनकी दृष्टि सतत निबद्ध रही है। वहाँ के नव उज्जीवित भिक्त-धर्म ग्रान्दोलन के प्रवर्तक के रूप में वे ग्रपने प्रिय परिकर सनातन को ही स्थापित करना चाहते हैं। सनातन के माध्यम से ही वे ग्रपनी व्यक्तिगत प्रयोजनों में से ग्रधिकांश की पूर्त्ति करेंगे।

प्रमु द्वारा की गयी मत्संना के बाद, सनातन सिर झुकाए बैठे रहे। यथार्थ तो यही है कि जिस जीवन का उन्होंने प्रमु के चरणों में उत्सर्ग कर दिया है, उसके ऊपर तो उनका व्यक्तिगत अधिकार शेष नहीं रहा। फिर वे उस जीवन को अब अपनी इच्छा से किस तरह विसर्जित करेंगे?

प्रमु की वाणी मुनकर, हरिदास के आनन्द की सीमा नहीं रही। प्रेमपूर्वक सनातन का आलिंगन करते हुए उन्होंने कहा, "सनातन, तुम्हारे सौमाग्य की सीमा नहीं है। स्वयं प्रमु ने तुम्हारे शरीर पर अपना दावा किया है। मात्र इतना ही नहीं, अपने शरीर से जो कार्य संमव नहीं है, उसे तुम्हारे माध्यम से कराने का उन्होंने निश्चय किया है। तुम सत्य ही घन्य हो। हमलोग नितान्त अघम हैं, इसीलिए प्रमु के किसी काम नहीं श्रा सके।"

"यह कैसी अजीव बात कर रहे हो, श्रीपाद !"—सनातन ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। "प्रमु की इस मण्डली में तुम्हारे-जैसा माग्यवान कौन है ? प्रमु का ग्राविर्माव ही नाम-धर्म प्रचार के लिए हुआ है तथा इस कार्य में तुम्हीं तो सबसे अग्रगण्य हो ! प्रभु के सभी भवतगण अपने-अपने कल्याण के लिए साधन-मजन करते हैं। इनमें तुम्हीं एक व्यतिक्रम हो। अपने उद्धार के लिए ब्यग्र न होकर, अविराम उच्च स्वर में जप एवं कीर्त्तन करते हुए तुम प्राणिमात्र के उद्धार के लिए अधिक तत्पर हो। तुम्हारे प्रेम की तुलना ही कहाँ है, श्रीपाद !"

सनातन एवं हरिदास की इस मीठी नोक-झोंक से मजन-कुटीर मुखरित हो उठा।

श्री चैतन्य के ग्रंतरंग मक्त, जगदानन्द पंडित देश से नीलाचल श्राये हुए हैं। वे सनातन से साक्षात्कार करने गये। कुछ देर कृष्ण-कथा में व्यतीत करने के बाद सनातन ने कहा, "पंडित, ग्राप प्रमु के निकटतम सहयोगियों में से हैं। ग्राप मुझे कुछ सदुपदेश दें। प्रमु, नित्य मुझे ग्रालिंगन करते हैं भौर उनके कनक-सदृश सुन्दर शरीर में भेरे वीमत्स कण्डु रोग की पीव लग जाती है। यह एक महान ग्रपराध नित्य मुझसे हो रहा है। प्रमु को रोकना भी श्रसम्भव है। सोचा, कि ग्रात्महत्या करके इस समस्या का समाधान कर डालूँगा; परन्तु वह भी नहीं हो सका। ग्रन्तर्यामी प्रमु ने पहले से ही सारी बातें समझ कर इसके लिए भी निषेध कर दिया। ग्रब मैं क्या करूँ, यह बतायें?"

जगदानन्द स्वभावतः ही प्रभु के अनन्य भक्त हैं। प्रभु के शरीर से विषावत रोग का नित्य स्पर्श हो रहा है, सुनते ही वे सिहर उठे। व्याकुल स्वर में उन्होंने कहा, "सनातन, तुम एक कार्य करो। वृन्दावन धाम से तो तुम प्रभु के दर्शन हेतु दौड़े हुए आये हो। तुम्हारा असली काम तो भाई, पूरा हो चुका है। फिर यहाँ इक कर नित्य यह विपत्ति अपने सिर क्यों लेते हो? रथयात्रा उत्सव समागत है। उसी के बाद जल्दी से वृन्दावन चले जाओ। तुम्हें तथा रूप गोस्वामी को, प्रभु ने वृन्दावन का नेतृत्व दिया है, और इसके अलावा भी कितने दुरूह कार्यों का भार दिया है। तुम्हें क्या वृन्दावन को छोड़कर कहीं अन्यत्र निवास करना शोभा देता है? वृन्दावन तो तुम्हारा अपना स्थान है। और अधिक समय न गैंवा कर तुम्हारा अपने स्थान पर ही वापस चले जाना उचित है।"

पंडित की बात तर्क-संगत थी। सोच-विचार कर सनातन ने इस प्रस्ताव पर स्वीकृति दी।

दूसरे ही दिन प्रमु, हरिदास तथा सनातन को दर्शन देने के लिए श्राये हुए हैं। नित्य-श्रम्यास के अनुसार उस दिन भी उन्होंने सनातन को श्रालिंगन प्रदान किया। सनातन के हृदय में तीव्र पश्चात्ताप की वेदना प्रारम्म हुई। हाथ जोड़ कर कातर कण्ठ से उन्होंने निवेदन किया, "प्रमु, तुम रोज-रोज इस पापी के शरीर का स्पर्श करते हो, तथा तुम्हारे पवित्र शरीर पर विषाक्त कण्डु का पींब लग जाता है। इससे मेरा श्रन्तर दग्ध हो जाता है। प्रमु, श्रव मैंने स्थिर कर डाला है कि अब मैं नीलाचल में नहीं रुकूँगा। रथयात्रा के बाद ही वृन्दावन चला जाऊँगा। कल ही तो जगदानन्द के साथ बातचीत हुई। उन्होंने भी मुझे शीघ्र यहाँ से चले जाने का ही उपदेश दिया।"

प्रमु रोष से फट पड़ें। गरजते हुए उन्होंने कहा, "क्या कहते हो तुम, सनातन! कल का जगा, वह तुम्हें उपदेश देने स्राया था? उसकी ऐसी स्पर्धा। क्या वह नहीं जानता कि, वृद्धि, शास्त्रज्ञान तथा भजन-साधन में, तुम उसके गुरु होने योग्य हो? मुझे भी तुम शास्त्रों की निगूढ़ वातों को सिखाने की योग्यता रखते हो। इसके स्रलावा तुम मेरे प्राणाधिक प्रिय सहचर हो। बालक-वृद्धि जगा, तुम्हें उपदेश देने स्राया, ऐसी धृष्टता उसने कैसे की?"

प्रमु की कोवोद्दोप्त मूर्त्ति की ग्रोर सनातन निर्निमेष दृष्टि से देख रहे हैं श्रीर ग्रांखों से प्रेमाश्रुग्रों की घारा वह रही है।

थोड़ी देर बाद, उन्होंने संतुनित होने पर कहा, "प्रमु, ग्राज मेरा परम सौमाग्य है कि तुम्हारा यह प्रेम-मनोहर रूप मेरे सामने इस तरह उद्घाटित हुग्रा। यह भी ज्ञात हुग्रा कि मक्त प्रवर जगदानन्द जैसे भाग्यवान बहुत कम ही हैं। उनका जो तुमने कठोर भाषा में तिरस्कार किया, वह ग्रपना निकटतम व्यक्ति समझ कर ही किया। तुम्हारी सहज ग्रात्मीयता के वे ग्रधिकारी हैं। क्या यह सावारण बात है, प्रमु ? वस्तुत: यह देख रहा हूँ कि परम ग्रंतरंग जगदानन्द को तुम एकात्मकता का मधुपान करा रहे हो ग्रौर इसी बहाने मुझे गौरव-स्तुति का निम्न-निषद्ध रस पिला रहे हो।"

सनातन की इस बात से प्रमु थोढ़ा विचार में पड़ गये। उसके बाद, प्रसन्न मधुर स्वर में उन्होंने कहा, "सनातन, श्रसली बात सुनो। जगदानन्द मेरा तुमसे श्रधिक प्रिय नहीं है श्रीर यह भी जान लो, मैं कभी किसी की मर्यादा का लंघन सहन नहीं कर पाता। तुम्हें उपदेश देने के लिए श्राकर जगदानन्द ने

तुम्हारे जैसे व्यक्ति की मर्यादा का उल्लंघन किया है। इसीलिए मैंने उसकी मर्त्सना की है। मैंने वाह्य ज्ञान से तुम्हारी प्रशंसा की है, यह न समझना। तुम्हारे व्यक्तिगत गुण ही प्रशंसा के स्रोत हैं।"

मक्तों की ग्रोर लक्ष्य करके प्रभु ने ग्रागे कहा "तुम सभी जानते हो कि मैं सर्वत्यागी, सर्वबंधनमुक्त संन्यासी हूँ। चन्दन तथा पंक में मेरा सम ज्ञान रखना ही तो उचित है। फिर सनातन के शरीर का कण्डुरस मेरे शरीर में लगता है, इसके लिए तुम व्याकुल क्यों हो, यह तो बताग्रो ?"

पुराने भक्त हरिदास ने श्रव निवेदन किया, "प्रभु, तुम स्वेच्छामय, स्वतन्त्र ईश्वर हो। तुम्हारी लीला का मर्म हमलोग क्या समझ सकते हैं? वैष्णवापराध करके वासुदेव ठाकुर कुष्ठ रोग से श्राकान्त हुश्रा था, इस पर भी तुमने उस पर कृपा करने में कृपणता नहीं की। तुम्हारी ही कृपा से वह श्रसाध्य कुष्ठ रोग से छुटकारा पा सका था। फिर भी देख रहा हूँ कि तुम्हारे सम्पित-प्राण, परम भागवत सनातन का विषाक्त कण्डुरोग इतने दिनों से दूर नहीं हो पा रहा है। इसका रहस्य केवल तुम ही जानते हो, प्रभु।"

मुस्कुराते हुए, प्रभु ने उत्तर दिया, "हरिदास, सनातन ने अपना देह-मन-प्राण सभी मुझे समर्पित किया है, तथा मैं अपना सर्वस्व अपने प्राण-प्रभु कृष्ण को समर्पित करके बैठा हुआ हूँ। सनातन की वे निश्चित रूप से रक्षा करेंगे।"

मक्तों ने विस्मयपूर्वक देखा कि कुछ दिनों के अन्दर ही सनातन की दुरारोग्य व्याधि सम्पूर्ण रूप से समाप्त हो गयी तथा सारे शरीर में अपूर्व लावण्य-श्री प्रस्फृटित हो उठी ।

कमशे: रथयात्रा भी ग्रा गया। गौड़ीय भक्तगण इस समय सदल-बल, नीलाचल में एकत्रित हुए। प्राणप्रभु को केन्द्र करके वे ग्रानन्द-तरंग से प्लावित हो उठे। सनातन से इन सभी प्रेमिक, प्रभु के प्राण भक्तों का एक-एक कर परिचय हुआ और वे ग्रपनेको महा भाग्यवान समझने लगे।

इन दिनों का सबसे बड़ा आकर्षण था—श्री जगन्नाथ के रथ के अग्र भाग पर भावाविष्ठ श्री चैतन्य का नर्त्तन । अबकी बार, इस अपूर्व दृश्य को देखकर सनातन, आनन्द से आत्महारा हो गये ।

चातुर्मास्य की समाप्ति पर गौड़ीय भक्तगण देश वापस चले गये। परन्तु प्रभु सनातन को छोड़ने को राजी नहीं हैं। इसीलिए दोल यात्रा (होली) तक सनातन को नीलाचल में ही रहना पड़ा।

वाराणसी में रहते समय प्रभु ने वैष्णव तत्व तथा साधना की जो शिक्षा सनातन को दी थी, अबको बार उसका अन्तिम अध्याय समाप्त हुआ। इसके ७/८

अलावा, प्रभु वृन्दावन में एक नवीन भिनत साम्राज्य का गठन करना चाहते हैं, श्रौर उसकी भित्ति निर्माण तथा संगठन का भार उन्होंने प्रिय पार्षद सनातन के कन्धों पर डाला । विशेषकर इन्हीं दो कारणों से इतने दिनों तक सनातन को घनिष्ठ सान्निध्य में रखा श्रौर बहुत-से गुरुत्वपूर्ण निर्देशों का दान किया ।

दोल-यात्रा का उत्सव समारोहपूर्वक समाप्त हुग्रा । ग्रव श्रश्रुंपूरित नेत्रों से प्रमु के चरणों से विदा लेकर सनातन ने नीलाचल का त्याग किया ।

वृन्दावन के ग्रादित्य टीले की पर्णकुटीर में बैठकर फिर उनका भजन-कीर्त्तन तथा प्रभु द्वारा निर्देशित कर्मसाघन के ग्रव्याय का समारम्भ हुग्रा।

यह स्थान इष्ट ध्यान के लिए बड़ा ही ग्रनुकूल था। ऊपर दिगन्त विस्तृत नीलाकाश तथा नीचे कल्लोलिनी यमुना ग्रपष्प लीला-पंगिमा से बहती जा रही है। दूर बनानी से बेष्ठित पहाड़ों की श्रेणी पर नील-हरित मधुरिमा जड़ित है। समग्र परिवेश में मानो प्राणिप्रय इष्टिविग्रह, स्थाममुन्दर, श्रोतप्रोत हो उठे हैं। सनातन की तपस्या, परमानन्दपूर्वक इस निर्जन ग्ररण्यवास में ग्रग्रसर होती रही।

उन दिनों वृन्दावन के ग्रासपास जनसाघारण की बस्ती बहुत कम थी। इसी कारण भिक्षा-संग्रह करने हेतु, साधुग्रों को मथुरा क्षेत्र में जाना पड़ता। सनातन को भी बीच-बीच में यही करना होता। सहसा, एक दिन भिक्षा-संग्रह के माध्यम से ही उनके साधन-जीवन में एक नवीन ग्रध्याय का सूत्रपात हुग्रा। इष्टदेव ने ग्रपनी एक सर्वथा नवीन सेवा-लीला का प्रकटन किया।

मधुकरी हेतु, सनातन उस दिन मथुरा के दामोदर चौबे के घर उपस्थित हुए। ग्रांगन में पैरः रखते ही एक नयनाभिराम विग्रह, जिनका नाम श्री श्री मदनगोपाल था दृष्टि पड़ी। दर्शनमात्र से ही सनातन, पता नहीं कैसे, एक ग्रपूव प्रेमावेश से विह्वल हो उठे। इस श्रीमूर्त्ति से न जाने उनको कितना ग्रपनत्व है तथा कितना परिचय ! पता नहीं कितने जन्मों की साधना का धन, उनके सम्मुख उपस्थित है!

भावाविष्ठ साधक के ग्रन्तर में एक प्रवल ग्रातिं जग पड़ी ग्रौर साथ ही जग पड़ी इस श्री-विग्रह की सेवा के लिए एक दुर्दमनीय ग्राकांक्षा। परन्तु ग्रत्यन्त कष्ट के साथ उन्हें ग्रात्म-संवरण करना पड़ा। स्वयं तो वे कथा-करंगधारी कंगाल वैष्णव हैं, श्री-मूर्त्तिं की सेवा की उनमें सामध्यं कहाँ ? इसके ग्रलावा, चौबे-परिवार तो प्राणों के भय से भी इस इष्ट-विग्रह का त्याग नहीं करेगा। मिक्षा ग्रहण के पश्चात्, इस श्री-मूर्त्तिं को वार-बार लोमातुर नयनों से देखतें हुए उन्होंने उस स्थान का त्याग किया।

सनातन आदित्य टीले के विजन आवास पर वापस आये तथा हैनिक ध्यान-भजन में निविष्ट हो गये। परन्तु आज वे कैसी विपत्ति में फँस गये हैं? जब भी वे आँखें मूँद कर मजन-असन पर उपविष्ठ होते है, पता नहीं कहाँ से वहीं मदनगोपाल मूर्ति, मानस-पट पर प्रकट हो जाती है, तथा उनके आणों को प्रवलक्ष्प से आकर्षित कर बिलीन हो जाती है। सनातन के मन से स्वस्ति तथा शांति सर्वथा लुप्त हो गयी है। बीच-बीच में किसी कार्य से या अकारण ही वे मथुरा पहुँच जाते तथा चौबेजी के आंगन में खड़े होकर अपने नयन-मन-विमोहन ठाकुर की और देखते रहते।

क्रमशः, चौबे परिवार के साथ सनातन की घनिष्टता हो गयी। चौबेजी की विषवा पत्नी की सेवा का मात्र बहुत ही सुन्दर था। ये विग्रह उनके ब्रादरणाय बालगोपाल थे। अपने बालक रूप में ही वे उनकी दिन-रात सेवा परिचर्या करतीं। चौबे गृहणी के पुत्र का नाम था सदन। जैसे यह सदन उनका एक पुत्र था, मदन गोपालजी मी वैसे ही दूसरे पुत्र थे। प्राणिप्रय दोनों पुत्रों का लालन-पालन वे एक ही भाव से सम्पन्न करतीं। उनकी सेवा का एक ही सरल-सहज, मातृभाव का ही माध्यम था।

निष्ठावान मक्त सनातन के मन में शंका उत्पन्न हो गयी। क्या इष्ट-विग्रह की सेवा-परिचर्या घर के एक बालक के रूप में ही चलेगी? प्रकृत-इष्ट-निष्ठा नहीं रहेगी, इष्ट की सेवा तथा पूजा की विशेष व्यवस्था भी नहीं रहेगी! यह कैसी बात है?

एक दिन चौबे गृहणी को पुकार कर उन्होंने कहा, "माँ, तुम परम यत्न-पूर्वक तथा स्नेह से मदनगोपालजी की सेवा कर रही हो, यह तो ठीक है। परन्तु मुझे लगता है कि इसमें एक त्रुटि हो रही है। तुम मातृभाव, यशोदा-माव से प्रमुजी का लालन-पालन कर रही हो। परन्तु माँ यशोदा का वात्सल्य-रस तो साधारण जीवों में संचारित होना सम्भव नहीं है। इसीलिए, मैं समझता हूँ कि तुम प्रमुजी की सेवा वास्तविक भिन्त एवं श्रद्धा के साथ ही सम्पन्न करो। जिस प्रणाली से मक्त वैष्णव-गण भगवान की सेवा-पूजा करते है, उसी प्रणाली का तुम श्रनुसरण करो।"

महिला ने विनयपूर्वक उत्तर दिया, "ग्रच्छा बाबाजी, तुमने नये सिरे से समझा तो दिया। ठीक है, ऐसा ही होगा। तुम्हारे उपदेश के ग्रनुसार ग्रब से मैं ठाकुर के लिए विधिवत् सेवा-ग्रर्चना की व्यवस्था करूँगी।"

इसके बाद कई दिन व्यतीत हो गये। सनातन मदनगोपालजी के दर्शनार्थ उस दिन मथुरा गये हुए हैं। ग्रांगन में पदार्पण करते ही चौबे-पत्नी दौड़ती हुई स्रायों। मुस्कुराती हुई उन्होंने कहा, "नहीं बाबाजी, तुम्हारे कहने के स्रनुसार कार्य करना सम्भव नहीं हो सका। मदनगोपालजी बहुत क्षुड्य हो गए। एक दिन उन्होंने स्वप्न में स्रादेश दिया,—तूँ मेरी माँ बनी थी, वही तो स्रच्छा था। स्रव इष्ट के रूप में मुझे दूर खिसका देती हो तथा पूजा-स्रचना की मीड़ लगा देती हो—यह मुझे बिलकुल स्रच्छा नहीं लगता। तुम्हारे दोनों पुत्रों, सदन तथा मदन में मेद रखना क्या स्रच्छी बात है?"

सनातन चौंक पड़े। ठींक ही तो है! सहजात प्रेम तथा हृदय की स्वामाविक पुकार—यही तो प्रमु की सेवा का श्रेष्ठ उपचार है! चौंबे-गृहिणी के स्वप्नादेश के माध्यम से इस मूल तत्त्व को मदनगोपाल ने ग्राज उन्हें समझा दिया। प्रमुजी की इस कुपा-निर्देश की वात को स्मरण करके वार-वार सनातन के नयनद्वय ग्रश्रु सजल होने लगे।

क्रमशः मदन गोपालजी का श्राकर्षण सनातन के जीवन में तेजी से बढ़ता ही गया। दैन्यमय साधक के हृदय के श्रन्तस्थल से नित्य यही कातर प्रार्थना उद्गत होती, "हे प्रमु, हे दीनदयाल, तुम्हारा विरह ग्रब मेरे लिए सहन करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। तुम श्राश्रो—श्राश्रो, इस दीन-हीन कंगाल की गोद में श्राश्रो। इस श्रमागे के जीवन में जो तीव्र दहन तथा ज्वाला शुरू हुई है, उसकी निवृत्ति तुम्हें प्राप्त किए विना नहीं होगी।"

शीघ्र ही इस प्रार्थना तथा ग्रात्तं पुकार का फल प्राप्त हो गया। दामोदर-पत्नी एक दिन, म्लान-मुख, सनातन के पास ग्राकर खड़ी हुईं। ग्रश्नुषद्ध कण्ठ से उन्होंने कहा, "बाबाजी, ग्राज से तुम ही मेरे मदनगोपाल की सेवा का भार लो। गोपाल ग्रव बड़ा हो चुका है ग्रीर वह माँ के ग्राँचल के नीचे रहना भी क्यों चाहेगा? तुम्हारी कुटिया में ही जायगा, इसकी उसने जिद पकड़ ली है। कल रात ही स्वप्न में उसने यही बात मुझसे बार-बार कही। इसके ग्रलावा हमलोगों की सांसारिक ग्रवस्था भी घीरे-घीरे खराब होती जा रही है। ठाकुर को बाद में कष्ट न होने लगे, इसी दुश्चिता से हम लोग मर रहे हैं। बाबाजी, ग्राज ही यह विग्रह तुम लेते जाग्रो।"

सनातन के हृदय की साथ इस तरह पूरी हुई। परम ग्रानन्दपूर्वक, श्री-विग्रह को गोद में उठाकर वे उसी समय वृन्दावन स्थित भजनकुटीर की ग्रोर ग्रग्नसर हुए। वहाँ जाकर उन्होंने यत्नपूर्वक ग्रपनी प्राणप्रिय, इस कृष्णमूर्त्ति को स्थापित किया।

चौबेजी के घर से जिस मदनगोपाल विग्रह को सनातन ने प्राप्त किया था, उसका एक विशेष महत्त्व था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के प्रपौत्र, महाराज वज्रनाभ ने किसी समय सारे व्रजमण्डल में अनुसंधान करके जिन ब्राठ प्राचीन विग्रहों का पता लगाया था, मदनगोपाल श्री-मूर्त्ति उनमें श्रेष्ठतम थी।

प्राणिप्रय विग्रह तो हस्तगत हो गया। परन्तु इसकी सेवा-परिचर्या का क्या उपाय होगा? सनातन विकट समस्या में पड़े। सोच-विचार कर, भजन-कुटीर के ही निकट उन्होंने एक झोपड़ी बनाई; तथा यत्नपूर्वक उन्होंने ठाकुर को वहाँ संस्थापित किया। सेवा के लिए नए उत्साह के साथ मधुकरी शुरू हुई। भिक्षा के रूप में सामान्यतः जो कुछ ग्राटा मिलता उसे पिण्डाकृति में बना कर ग्राग में सेंक लेते। उसके बाद प्रेमाप्लुत हृदय से दीन-भक्त नित्य ग्रपने प्राणिप्रय ठाकुर के समक्ष इसी को निवेदित करते। ग्राटे के ये ग्रानिदग्ध पिण्ड ही व्रज-मण्डल के वैष्णव-समाज में सनातन गोसाँई की ग्राङ्गाकड़ि-भोग के नाम से विख्यात हुए। उत्तरकाल में बड़े-बड़े घनी व्यक्ति मदनगोपाल जी के सेवार्थ प्रचुर ग्रथंदान के साथ ग्रागे ग्राए। उस समय के विपुल ग्रायोजन, ऐक्वयं एवं ग्राडम्बर के दिनों में भी कंगाल सनातन के दग्ध ग्राटे के पिण्ड, श्री-विग्रह के दैनिक भोग के ग्रपरिहार्य ग्रंग थे।

श्राङ्गाकिं के श्रलावा एक श्रौर वस्तु भी सनातन द्वारा निवेदित करते देखा जाता । टीले के नीचे कई किस्म के शाक इधर-उधर उगे हुए थे । सनातन नित्य इनको उखाड़ लाते । नमक प्रायः जुट नहीं पाता था । दीन-हीन वैष्णव ग्रिधिकतर बिना नमक के पकाया हुया शाक भोग चढ़ाते ।

इस तरह कुछ समय व्यतीत हो गया। इसके बाद श्री-विग्रह ने एक दिन बहुत तमाशा खड़ा कर दिया। स्वप्न में सनातन को दर्शन देकर उन्होंने कहा, "तुम्हारे द्वारा निवेदित यह भोग श्रव गले के नीचे नहीं उतर रहा है। तुम्हारी श्राङ्गाकड़ि तथा नमक-मसाले से रहित रसोई खाकर कितने दिनों तक चल सकेगा?"

सनातन के दोनों नेत्र ग्रश्च सजल हो उठे। कातर स्वर में उन्होंने निवेदन किया, "प्रभु, तुम तो जानते ही हो कि मैं तुम्हारा एक निश्किचन तथा ग्रधम सेवक हूँ। तुम तो विश्व ब्रह्माण्ड के ग्रधिपति हो, तुम्हारे लिए उपर्युक्त राजभोग का जोगाड़ मैं किस तरह कर सकूँगा ? ग्रगर पका हुग्रा ग्राटा तथा उबला हुग्रा शाक खाने की रुचि न हो तो तुम स्वयं ही ग्रपनी सेवा की यथायोग्य व्यवस्था कर डालो।"

प्रमु की लीला भी बड़ी जटिल तथा दुर्वोंघ है। चौवे-गृहिणी के इतने दिनों का ग्रादर तथा वात्सल्य छोड़ कर, इस ग्रसहाय तथा संपदाहीन माधुर के घर में स्थान ग्रहण किया है, ग्रीर यहाँ ग्राकर रुचिकर ग्राहार के लिए हठ पकड़ रहे हैं। परन्तु सनातन, जिनका डोर-कौपीन ही संबल है, इस विषय में क्या कर सकते हैं? वे तो विलकुल ही निरुपात हैं।

लगातार, सनातन प्रभु मदनगोपाल के स्वप्त-दर्शनदान की ही बात सोचते रहे । उनके ग्रंतर में तीत्र व्यथा रहती तथा नेत्रों से ग्रश्र-वारा बहती रहती ।

निरंतर विह्वलता तथा श्रश्चां के ग्रघ्यं ने श्रंतरर्यामी के श्रंतर को स्पर्श किया। मक्ताबीन मगवान ने कुछेक दिनों के ग्रंदर ही मक्त की मनोकामना पूर्ण होने की ब्यवस्था कर दी।

पंजाब के विशिष्ट ब्यापारी रामदास कपूर एक दिन, रात में नौका पर वृन्दावन के पास से ही गुजर रहे थे। साथ में मूल्यवान माल था जिसकी वे दूर शहरों में जाकर बिक्री करेंगे। सहसा आदित्य टीले के नीचे सूर्य-घाट के पास आकर नौका, एक वृहत रेती में अटक गयी तथा साथ-ही-साथ टेढ़ी हो गयी। मौझियों ने बहुत देर तक प्रयास करके हार मान ली। माल से मरी नौका को किसी तरह भी निकालना संभव नहीं हो सका।

कृष्णपक्ष की गहन रात्रि थी। वृन्दावन के वन तथा टीलों पर घना ग्रंघ-कार छाया हुन्ना है। पास में कहीं किसी बस्ती के चिह्न भी नहीं हैं। रामदास कपूर चितित हो उठे। ग्रगर कुछ स्थानीय लोगों को इकट्ठा किया जा सकता तो नौका रेत में से बाहर निकाली जाने की संभावना थी। परन्तु यह तो मात्र दुराशा ही थी। इस निशीथ रात्रि में, जन-मानवहीन यमुना के तट पर कौन उनकी सहायता करने ग्रायेगा?

कमशः रामदास की दुव्चिन्ता बढ़ती ही गयी। नौका अगर इस तरह टेढ़ी ही पड़ी रहेगी तो अवश्य ही डूब जायगी तथा उनका सर्वस्व जल के अंदर स्वाहा हो जायगा। इसके अलावा, रात में वैसे ही पड़े रहने पर भी कम विपत्ति की आशंका नहीं है। इस तटवर्ती वन में दस्युओं की भी घुसपैठ है। कब वे नौका पर घावा बोल कर, नौका में लदे माल को लूट ही लें, कौन जाने?

निरुपाय होकर वे सोच रहे हैं। ग्रकस्मात् उन्हें निकटवर्त्ती टीले पर एक मृदु दीपशिखा दीख पड़ी। साथ-ही-साथ श्राशा की एक किरण रामदास के श्रंतर में प्रज्वलित हो उठी। एक बार ग्रंतिम प्रयास कर के क्यों न देखा जाय? संमव है, टीले के ऊपर कोई बस्ती ही हो। वहाँ से ग्रासपास के कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेने की भी संभावना है।

तैर कर वे किनारे ग्राये । प्रकाश को लक्ष्य करके द्रुतगित से वे टीले के शीर्ष पर पहुँचे । पहुँचते ही उन्हें एक पर्णकुटीर दृष्टिगोचर हुग्रा । भीतर

प्रदीप का क्षीण आलोक प्रकाशित हो रहा है, तथा एक ग्रोर एक नवनाभिराम कृष्ण-विग्रह स्थापित है। विग्रह के सम्मुख ही एक देवतास्वरूप वैष्णव साधंक भजनरत हैं। पता नहीं कैसे, इस साधक के दर्शनमात्र से ही, रामदास के ग्रंतर में एक दृढ़ विश्वास का जन्म हुग्रा। भक्तिपूर्वक उन्होंने प्रणाम निवेदित किया।

खड़े होते ही सनातन ने प्रश्नसूचक दृष्टि से आगंतुक की छोर देखा। रामक् दास ने हाथ जोड़ कर अपनी विपत्ति की सारी कथा उनसे कही। कातर स्वर में विनती करते हुए उन्होंने कहा, "महाराज, में आज महान संकट में फँस गया हूँ। मेरा सर्वस्व आज यमुना में डूब रहा है। फिर भी मेरा सौभाग्य है कि इस निर्जन स्थान में आप-जैसे महापुरुष का मुझे दर्शन मिला। पता नहीं कौन मेरे अंतर से पुकार-पुकार कर कह रहा है कि आपकी कुपा के अलावा मेरे उद्धार की कोई आशा नहीं है। आपके चरणों के अलावा मेरा कोई आश्रय नहीं है। कुपा करके मेरा उद्धार कीजिए।"

श्चार्त की कातर प्रार्थना से सनातन का हृदय विगलित हो गया। स्निग्ध, मधुर स्वर में उन्होंने कहा, "बाबा, तुम इतने श्रघीर न हो। शान्त हो जाग्रो, मेरे मदनगोपाल जी, तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे।"

श्राशीर्वाद तथा श्रमय-लाभ के पश्चात्, रामदास थोड़ा श्राश्वस्त हुए। टीले से उतरने के पहले उन्होंने कहा, "महाराज, मैंने संकल्प किया है कि इस विपत्ति से उद्घार पाने पर, मेरे इस बार के व्यापार का सारा मुनाफा, मैं श्रापके इन देव-विग्रह की सेवा पर खर्च कर डालूँगा।"

सनातन की शुभेच्छा से, रामदास, उसी रात विपत्ति से मुक्त हो गये।
पता नहीं कहाँ से, यमुना में, अलीकिकरूप से एक नयी स्त्रोत-घारा फूट पड़ी।
रेत में फँसी संकट-प्रस्त नौका फिरसे जल में तैरने लगी और अपने रास्ते पर
चल पड़ी।

व्यापार से वापस आने पर रामदास कपूर तुरत वृन्दावन चले आए तथा सनातन से सपत्नीक दीक्षा ग्रहण करके घन्य हुए। इसके अलावा, उस बार के व्यापार का सारा लाभ उन्होंने मदनगोपाल जी की सेवा में अपिंत कर दिया। उस विपुल अर्थ-राशि से श्री-विग्रह के लिए एक रमणीक मंदिर, जगमोहन तथा नाट्यशाला का निर्माण हुआ। इसी के साथ-साथ कपूर ने काफी भूमि-संपत्ति कय करके ठाकुर की सेवा तथा भोग-वितरण की स्थायी व्यवस्था भी कर डाली।

जनसावारण के समक्ष, सनातन द्वारा सेवित ये मदनगोपाल कमशः मदन-मोहन के नाम से परिचित हो उठे। उत्तरकाल में अनेक घटना-चकों से प्रभु का यह लीलामय श्री-विग्रह जयपुर में स्थानान्तरित हो गया। इष्टदेव के मंदिर का निर्माण तथा सेवा-कार्य का बंदोबस्त इस तरह चामांत्कारिक ढ़ंग से हो गया । सनातन की सारी दुश्चिन्ताएँ दूर हो गयी, तथा उनका अंतर अपार तृष्ति से भर उठा ।

प्रेमपूरित हृदय तथा साश्चनयन, श्री-विग्रह को दण्डवत् करके वे कहने लगे, "ठाकुर, पहले तुम चौबे के भवन में थे, उसके बाद कंगाल सनातन की झोपड़ी में ग्राये। ग्रब तुम व्रजमण्डल के तीर्थकामी भक्तसमाज के समक्ष तीर्थराज के रूप में प्रतिष्ठित हो। मेरी एकमात्र प्रार्थना यही है कि जीवों के कल्याण के लिए, इस समय जो सेवा-लीला प्रकट की है, वह ग्रविराम चलती रहे। ग्रब मुझे यहाँ से छुट्टी दो, प्रभु।"

इस नवनिर्मित, सुरम्य इष्ट मंदिर में सनातन ने एक दिन के लिए भी वास नहीं किया। पूर्ववत्, वृक्ष की छाया तथा पर्णकुटीर ही सर्वत्यागी, कृच्छ्रव्रती साधक का एकमात्र ग्राश्रय रहा।

इसके बाद से वे कभी गोवर्धन के नीचे, कभी राधाकुण्ड के तट पर या कभी गोकुल के वन-क्षेत्रों में झोपड़ी बना कर पूर्व निष्ठा के साथ साधन-भजन करते रहे।

प्रमुश्रीचैतन्य से सनातन ने जो लुप्त तीर्थों के उद्धार का निर्देश पाया था, वह उन्हें कभी विस्मृत नहीं हो पाया। इन दिनों वे जहाँ भी वास करते, उसके चारों ग्रोर तीर्थ तथा तीर्थ-विग्रहों को खोज निकालना उनकी साधना का विशिष्ट ग्रंश रहता। प्रमु को प्रेरणा से उन्दुद्ध होकर सनातन में क्रमशः ग्रनेक तीर्थों को पुनर्जीवित किया, तथा उनकों जनसाधारण के समक्ष प्रतिष्ठित किया। इन स्थलों में विशेष रूप से उल्लेखनीय, नन्दग्राम में नन्द-यशोदा, बलभद्र तथा कृष्ण विग्रह की स्थापना करके वे मक्त समाज के विशेष धन्यवाद माजन हुए।

लोकनाथ गोस्वामी तथा मूगर्भ पंडित पहले से ही श्री चैतन्य के निर्देशानुसार बजमण्डल में साधन-मजन में रत थे। इसके बाद एक-एक कर, रूप गोस्वामी, गोपाल मट्ट, रघुनाथ मट्ट, रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि श्राकर उपस्थित हुए। इनमें से प्रत्येक भिवत साधना के ग्राधार स्तंभ थे। इनकी ग्रत्यन्त उग्र साधना, त्याग, वैराग्य एवं शास्त्र ज्ञान का प्रभाव समग्र उत्तर भारत के ग्रध्यात्म-जीवन में उद्भासित हो उठा। इस साधक गोष्ठी में केन्द्र बिन्दु होकर ग्रिधिठित हुए, संपूर्ण शास्त्र-विद्, धीर-गंभीर, ग्राप्तकाम महापुरुष, सनातन गोस्वामी।

प्रमु श्री चैतन्य का निर्देश था, कि मिन्तिशास्त्र का उद्धार करना होगा, एवं प्रवल उद्यम के साथ नये-नये वैष्णवीय दर्शन, स्मृति तथा साधन-मजन के प्रन्थों का प्रचार करना होगा। यह निर्देश सनातन को भी विस्मृत नहीं हुग्रा। भक्त तथा ग्रनुगत बंधु-बान्धवों की बढ़ती हुई संख्या की सहायता से वे नियमित रूप से प्रचुर प्राचीन भक्ति-शास्त्र के ग्रन्थों का संग्रह करते रहे। मात्र इतना ही नहीं, नवीन रचनाग्रों की श्रोर भी उनकी दृष्टि पड़ी। उन्होंने स्वयं भी अनेक शास्त्र ग्रन्थों की रचना की तथा उनकी ग्राध्यात्मिक प्रेरणा एवं नेतृत्व में गौड़ीय वैष्णव दर्शन, स्मृति, तथा भजन-पूजन के ग्रन्थ तथा टीकाभाष्यों की रचना हुई।

गौड़ीय वैष्णवों की शास्त्र-भित्ति का निर्माण तथा गौरवमय परंपरा की प्रितिष्ठा करने में जो अवदान सनातन गोस्त्रामी का रहा है, वह अनुलनीय है। इस महान कर्म को वे प्रभु श्री चैतन्य के आदिष्ट व्रतरूप में ग्रहण करते थे। ईश्वर अनुकम्पा से वे इस व्रत का सफलता पूर्वक उद्यापन भी कर गये।

सनातन गोस्वामी के जीवन में त्याग-तितिक्षा, वैराग्य-मय साधना तथा कृष्ण-प्रेम की परम अनुभूति के साथ असाधारण प्रतिभा, शास्त्र-ज्ञान एवं प्रेमनिष्ठा का अपूर्व मिश्रण था। बहुत सी स्वरचित रचनाएँ, संकलन एवं संपादना के माध्यम से उनके जीवन के इस वैशिष्ठ्य की छाप स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है।

पंडित की शास्त्र चर्चा तथा साधक की प्रत्यक्षीभूत सूक्ष्म लोक की श्रनुभूति, ये दोनों पृथक वस्तुएँ हैं। परन्तु जिन क्षेत्रों में इन दोनों का समावेश घटित हो जाता है वह एक दुर्लभ वस्तु हो जाती है। सनातन की रचनाग्रों तथा संपादनाग्रों में यह विशिष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। उनके स्वरचित ग्रन्थ हैं: लीला स्तव, वैष्णवीय स्मृति. हरिभिक्त विलास की 'दिग्दिश्तिनी टीका, वृहत् भागवतामृत, भागवतामृत की टीका एवं वृहत् वैष्णवतोषनी टीका।

इष्ट विग्रह के भजन-पूजन के समय, श्राप्तकाम साधक, सनातन के श्री मुख से लीलामाहात्म्य के स्तव एवं दैन्यमय प्रार्थना ग्रविरल निकलती रहती। इन्हीं का संकलन 'लीला स्तव' के नाम से संपादित है।

गोस्वामी गोपाल मट्ट कृत 'हरिभिक्त विलास' एक ग्रत्यन्त मूल्यवान वैष्णव-स्मृति है। गौड़ीय वैष्णवों के कृत्य एवं ग्राचार संहिता का इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। यह ग्रन्थ, गोपाल भट्ट के नाम से प्रचारित होने पर भी इसके संकलन में सनातन के पाण्डित्य एवं प्रतिभा का यथेष्ट प्रभाव था। सनातन ने स्वयं इस विराट् स्मृति ग्रन्थ के टीका की रचना की। उनकी इस टीका का उद्देश्य था, प्रामाणिक शास्त्र वाक्यों की उद्धृति तथा यथोचित युक्ति-तर्क के प्रयोग के द्वारा जटिल समस्याग्रों का समावान करना। 'हरिभिक्त ७/६ विलास' के ग्रन्थकार के रूप में, वयस में ग्रपने से छोटे, गोपाल भट्ट को ग्रागे बढ़ा कर प्रकांड शास्त्रविद्, सनातन ने एक विशाल ग्रश्वत्थ जैसी छाया प्रदान की है तथा नाना सिद्धान्तमय, तर्क बहुल, इस स्मृतिग्रन्थ की प्रतिष्ठा के लिए सतत प्रयत्नशील रहे हैं, यह उनके जैसे प्रवीण साधक एवं मनीषी के लिए उपयुक्त ही है।

'वृहत्-मागवतामृत' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ में सनातन ने भिवत-शास्त्र-सागर का मन्यन ही कर डाला है। एक तरफ जिस तरह इसमें वैष्णव-धर्म का निचोड़ प्रकट हुआ है, उसी तरह दूसरी श्रोर विभिन्न श्रवतारों का तत्त्व तथा प्रेम-भिवत की साधन-प्रणाली का भी स्वरूप इसमें दिखाया गया है। वैष्णव-साधकों के लिए यह ग्रन्थ श्रमृत-भाण्ड जैसा है। इस ग्रन्थ के सिद्धान्त एवं निर्देश को सुलम बनाने के लिए सनातन ने एक विस्तृत टीका का प्रणयन किया है, जो कि 'दिग्दिश्नी' के नाम से परिचित है।

सनातन की शास्त्र-साधना का चरम ग्रवदान है, भागवत की वृहत् वैष्णवन्तोषनी नामक टीका। महामुनि वेदव्यास रचित श्रीमद्भागवत् में वेदान्त के निगूढ़ परमतत्त्व तथा भगवत् मित्त की ग्रम्तमय व्याख्या का ग्रपूर्व मिलन घटित हुग्रा है। वैष्णव धर्म के श्रेष्ठ प्रवर्तक एवं टीका भाष्यकारगणों ने प्रधानतः प्रेम-भित शास्त्र के इस ग्रमृतिनर्झर से ही परम-पथ का पाथेय संग्रहीत किया है, तथा ग्रपने-श्रपने व्यक्तिगत साधना की घारा को उन्मुक्त कर लिया है। गौड़ीय वैष्णव-समाज की ग्रोर से, प्रवीण साधक सनातन ने, इस महान ग्रन्थ के दशम स्कन्द ग्रथवा कृष्ण जन्म खण्ड की एक विस्तीर्ण टीका का प्रणयन किया है। पांडित्य एवं रसमाधुर्यं की दृष्टि से सनातन की वैष्णवतोषनी मित्तशास्त्र के जगत में एक विशिष्ट स्थान रखती है। विशेष गवेषकों के मतानुसार, सनातन की 'वैष्णवतोषनी' ने जिस तरह भागवत् के दुष्टह स्थलों की व्याख्या कर दृष्टिपात किया है, वैसा ग्रनेक प्राचीन टीकाग्रों में भी पाना संभव नहीं है।

वैष्णवतोषनी टीका के रचना-काल में सनातन अत्यन्त बृद्ध थे, तथा संभवतः चलने-फिरने में भी सक्षम नहीं थे। उन दिनों में कनिष्ठ सहायक एवं अनुगत गोस्वामीद्वय रघुनाथ भट्ट तथा रघुनाथ दास सर्वदा उनके सेवक एवं सहकारीरूप में साथ रहकर, इस प्रन्थ के प्रणयन में नानारूप से उनकी सहायता करते रहे। वैष्णवतोषनी ही सनातन गोस्वामी की भ्रांतिम रचना है। जिस वर्ष, यह महाग्रन्थ समाप्त हुआ, उसी वर्ष उनका जीवन-दीप भी बुझ गया।

सनातन के देहान्तर के लगभग पचीस वर्ष बाद उनके मातृपुत्र, शिष्यस्वरूप, श्री जीव गोस्वामी ने, इस सुविस्तृत वैष्णवतोषनी की एक संक्षिप्त तथा सहजबोध्य संस्करण प्रकाशित किया, तथा इसका नामकरण किया गया 'लघुतोषनी'। अपने अनुज रुपगोस्वामी के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'भिनत रसामृत सिन्धु' के ऊपर भी सनातन गोस्वामी का यथेष्ठ प्रभाव था। गोपाल मट्ट के 'हरि मिनत विलास' के जैसे ही रुप के इस ग्रन्थ की पृष्ठभूमि में सनातन की ग्रध्यात्म प्रेरणा, क्षुरधार पाण्डित्य तथा परमतत्त्व के व्याख्या-विश्लेषण विद्यमान हैं। इसमें भिनत साधना की निगूढ़ प्रणाली एवं मावरस का माधुर्य इत्यादि जो कुछ भी प्रकट हुआ है, उसका ग्रनेकांश सनातन की ही प्रतिमा एवं साधनानुभूति का स्वाक्षर वहन करता है।

समकालीन व्रजमण्डल के गौड़ीय साधक एवं शास्त्रविदों के मध्य सनातन की अवस्था सबसे अधिक थी। इसके अलावा, कृच्छ्रवत, साधना, पांडित्य एवं प्रज्ञा की दृष्टि से भी उनका समकक्ष कोई नहीं था। इसी से यह स्पष्टरूप से दृष्टिगोचर होता है कि इन महापुरुष के सुदीर्घ जीवनकाल में सारा व्रजमंडल उनके व्यक्तित्व, प्रतिभा एवं सिद्धि के सम्मुख नत-मस्तक था। जिन लोगों ने भी इन दिनों मक्ति-शास्त्र से सम्बन्धित कोई ग्रन्थ लिखा, तथा अगर किसी मतबाद तथा सिद्धान्त का स्थापन किया, वह सनातन की सम्मिति के विना मक्त-समाज में ग्राह्म नहीं था।

श्री चैतन्य ने नीलाचल में १५३३ ई० में शरीर त्याग किया। इस दु:ख-पूर्ण समाचार को सुनने के बाद से सनातन के बाह्य-जीवन में व्यवधान दृष्टि-गोचर होने लगा। कर्म जीवन से अपने को प्राय: मुक्त करके वे निरंतर, इष्ट-विग्रह के घ्यान एवं मजन की श्रोर उन्मुख हो उठे। उसके बाद बीरे-धीरे, महासाधक मक्ति-साधना के गंभीरतम स्तर में प्रविष्ट होने लगे।

इस अविध में सनातन के त्याग, वैराग्य, पाण्डित्य एवं प्रेम-भिक्ति-साधना के ऐश्वर्य की बात भात्र ब्रजमण्डल में ही नहीं, वरन् सारे उत्तर भारत में ब्याप्त हो चुकी थी। दूर-दूर के क्षेत्रों से भक्त-साधकगण के दल-के-दल, उनके दर्शन हेतु आकर भीड़ करने लगे। कुंज-कुटीर को आलोकित करनेवाले इस देवमानव के चरणों पर गिर कर सभी अपने को कुतार्थ-बोध करने लगे।

सनातन के इस समय के साधन-ऐश्वर्य से सम्बन्धित नाना कहानियाँ प्रचिलत हैं। एक बार वाराणसी से एक वृद्ध ब्राह्मण सनातन के कुटीर में आकर उपस्थित हुए। उनका घर वर्द्धमान जिले में मानकड़ में है तथा नाम है जीवन ठाकुर। जन साधारण में सत् एवं धर्मनिष्ठ के रूप में उनकी ख्याति है। सारा जीवन दरिद्रता के साथ संधर्ष में ही व्यतीत कर चुके हैं। परन्तु अब इस वृद्धावस्था में संधर्ष के लिए मानो दम नहीं रह गया है। एक दिन आर्तस्वर में विश्वनाथ के चरणों में बार-बार प्रार्थना करने लगे, "प्रमु, दारिद्द्य की यह

ज्वाला ग्रव सह्य नहीं हो पा रही है। ग्रव कृपा करके मेरी रक्षा करो तथा ग्रर्थ-प्राप्ति का कोई मार्ग बतलाने का कष्ट करो।"

रात्रि में उन्हें स्वप्नादेश मिला, ''तू शी ब्राही व्रजमण्डल चला जा। वहाँ जाकर, सनातन गोस्वामी की शरण ले। उसके पास अनेक रत्नों को प्राप्त करने की जानकारी है। उसको करुणा प्राप्त होते ही तुम्हारा सारा दुःख एवं दारिद्य, सर्वदा के लिए दूर हो जायगा।''

श्रविलम्ब, यथाशीघ्र, जीवन ठाकुर व्रजमण्डल में श्राकर उपस्थित हुए। सनातन गोस्वामी के पैरों पर गिर कर, स्वप्नादेश की बात विस्तारपूर्वक निवेदित की।

यह कहानी सुनकर, गोस्वामी प्रभु ग्रत्यन्त विस्मित हुए। वे तो स्वयं कंगाल वैष्णव तथा ग्रक्तिंचन सन्यासी है। ब्राह्मण के इस दारिद्र्य का वे किस तरह निवारण कर सकेंगे? ग्राजकल भजन-पूजन की समाप्ति पर, जो भी समय ग्रविशष्ट रहता है, वह इष्ट-देव के व्यान-जप में ही व्यतीत होता है। किसी बाहर के व्यक्ति से भी उनका कोई विशेष संपर्क नहीं है। इस ब्राह्मण की सहायता हेतु, किसे पकड़ेंगे तथा किसके सम्मुख उपस्थित होंगे, यह सोच नहीं पा रहे हैं।

सहसा, स्मृति-पटल पर एक पुरानी घटना की बात स्मरण हो ग्रायो । इस दिख्त मनुष्य की सहायता करने में तो वे सक्षम हैं । बहुत दिन पहले की बात है । यमुना का किनारा पकड़ कर, सनातन अपने मन की मौज में भजन करते हुए चले जा रहे हैं । ग्रकस्मात् पैरों में एक दुर्लभ रत्न से ठोंकर लगी । उसे उन्होंने मिट्टी से जल्दी से उठा लिया । दूसरे ही क्षण उनका मन चिता में पड़ गया । वे स्वयं सर्वत्यागी, कृच्छ्रव्रती सन्यासी हैं, इस रत्न से उनका क्याप्रयोजन ? उसको जितनी जल्दो यमुना में विसर्जित कर दिया जाय, उतना ही ग्रच्छा होगा । फिर सोचा, श्री भगवान की क्या इच्छा है । कौन जाने ? संभव है, इस रत्न से किसी दुःखी एवं विपन्न मनुष्य के प्राण वच सके । जल में न फैंक कर इसे तट पर ही पत्थरों में छिपा कर रख देना समीचीन है । सामने ही एक चिह्नित स्थान पर रत्न को दबाकर सनातन अपने कुटीर में वापस चले ग्राये ।

इतनी देर तक उस रत्न की बात का उन्हें स्मरण ही नहीं था। ग्रव ग्रत्यधिक प्रसन्न होकर उन्होंने सोचा, ग्रच्छा ही हुग्रा, ग्रब उस रत्न को यह ग्रभाव ग्रस्त बाह्मण ही ग्रहण करे।

जिस स्थान पर रत्न दवा था, उसका पता बतलाते हुए, प्रसन्न, मधुर कण्ठ से उन्होंने कहा, "बाबा, यह रत्न, तुम ग्रमी उठा ले जाग्रो जिससे तुम्हारा दारिद्य-क्लेश दूर हो।" कुछ देर बात करने के बाद गोस्वामी फिर इष्ट घ्यान में मग्न हो गये।

जीवन ठाकुर उत्साहपूर्वक उसी समय नदी तीर की ग्रोर दौड़ पड़े। उन्होंने निर्देशित गुप्त स्थान से इस दुर्लभ संपदा का उद्घार किया।

रत्न, सूर्यरिश्मयों में झिलमिला उठा। दिरद्र ब्राह्मण विस्मय से अवाक् रह गये। कैसी अद्भुत दैवी लीला का उनके जीवन में प्रकटन हुआ है! इतनी बड़ी संपदा, उनके जैसे चिर-कंगाल की मुट्टियों में है। इस अलभ्य वस्तु के विक्रय से उन्हें प्रचुर धन मिलेगा तथा उनके ऐश्वर्य की सीमा नहीं रहेगी।

सनातन की कृपा से ही जीतन ठाकुर ग्राज इस विपुल संपदा के ग्रिधकारी हैं। उनका स्मरण होते ही उनके दोनों नेत्र कृतज्ञता से ग्रश्न पूरित हो उठे।

अकस्मात्, जीवन ठाकुर की चेतना के द्वार पर एक प्रचण्ड आघात लगा। उनको समग्र सत्ता श्रालोड़ित हो उठी। विस्मित होकर वे सोचने लगे, वन-संपदा के लोभ में वे पुण्यधाम वाराणसी से वृन्दावन तक भागते हुए आये हैं, तथा सनातन की क्रपा के फलस्वरुप उन्हें राजाग्रों के लिए दुर्लभ इस रत्न की प्राप्ति हुई है। फिर भी सनातन गोस्वामी को इस ग्रलभ्य पदार्थ के लिए लेशमात्र भी चिंता नहीं है । ग्रबतक वे उसकी बात भी भूल चुके थे । मात्र श्रार्त एवं कातर ऋन्दन से ही उन्हें इस वात का स्मरण हो पाया। केवल उसका पता बतला कर वे फिर व्यान-भजन में निमग्न हो गये। किस परमधाम के ग्रास्वादन में गोस्वामी इस तरह विभोर हो गये हैं ? वे किस ग्रमृत रस के अधिकारी हैं, कि ऐसा राजा के लिए भी दुर्लभ रत्न उनके लिए नगण्य है ? अतुल अर्थ-संपदा तथा राज-सम्मान का त्याग करके सनातन, भजनानन्द में ग्रात्म विस्मृत हो पड़े हैं, तथा उनका देव-मानव के रूप में रूपान्तरण हो गया है। परन्तु जीवन ठाकूर, शिव की कृपा के फलस्वरूप इस देव-मानव का सान्निच्य एवं कृपा-प्रसाद का लाम करके भी तुच्छ रत्न के मोह से ग्राच्छन हो गये हैं, तथा घृणित विषय-कीट की तरह जीवन को ग्रौर दृढ़ता से पकड़े रहने के इच्छक हैं।

ब्राह्मण के हृदय में, परम-धन लाभ की तीव्र लालसा जग पड़ी। वे एक अभूत-पूर्व दिव्य चेतना से उद्बुद्ध हो उठे। क्षण भर में ही, उस अमूल्य रत्न का उन्होंने लोष्टवत् यमुना में निक्षेप कर डाला। उसके बाद तीव्रता से वे सनातन के कुञ्ज में वापस आ गये। दण्डवत् करके उन्होंने अश्रुसजल नेत्रों से निवेदन किया, "प्रभु में अत्यन्त अधम जीव हूँ। अपनी तुच्छ घर-गृहस्थी में फँसा हुआ हूँ। दिदद्वता के कारण अर्थलोलुपता में बुरी तरह फँस हुआ हूँ। आपके सान्निध्य

में आकर मेरे ज्ञानचक्षु उन्मीलित हो गये हैं। जिस घन के कारण यह अलभ्य मिण भी आपके लिए नगण्य है, उसी का अंशदान मुझे करने की कृपा करें। कृपया अर्थ के बदले परमार्थ का दान करें। आज से मैंने अपने को आपके चरणों में ही उत्सर्ग कर डाला।"

सनातन ठाकुर से दीक्षा-ग्रहण के पश्चात्, जीवन ठाकुर के ग्रध्यात्म-जीवन की ग्रिमियात्रा का श्रीगणेश हुग्रा । उनका सर्वथा नवीन रूपान्तरण हो गया । उत्तरकाल में उनका वंश काठमांगुर के गोस्वामी-परिवार के नाम से विख्यात हो गया ।

जीवन की संघ्या में सनातन, नंदीश्वर के मानसगंगा नामक पुण्य सरोवर के तट पर गुप्त रूप से निवास करने लगे। उत्तरकाल में यह स्थान बैठान के नाम से विख्यात हुआ। सिन्नकट ही चक्रेश्वर महादेव का मंदिर है। इसी स्थान पर एक विश्ववृक्ष के नीचे बैठकर, महासाघक अपनी चरम अध्यातम साघना के व्रती हुए। स्नान तथा आहार के लिए भी उन्हें होश नहीं है, सर्वथा अजगर-जैसी अवस्था है। अंतर में सर्वदा कृष्ण-भजन तथा कृष्ण-लीला का अनुष्यान चल रहा है।

इन दिनों सनातन ग्रत्यन्त वृद्ध हो चुके हैं तथा ग्रवस्था नब्बे वर्ष के ग्रास-पास है। कहा जाता है, इस ग्रवस्था में ग्रपने प्राणिष्ठय भक्त के इस कृच्छ्र साधन को देखकर इष्टदेव स्वयं व्यग्न होकर वृक्ष के नीचे ग्राकर उपस्थित हुए, तथा गोप वालक के छद्म वेश में उनके दैनिक ग्राहार का भार उन्होंने ग्रहण किया, 'मक्तिरत्नाकर' में इस रसमध्र जीला का उल्लेख करते हुए लिखा है—

कृष्ण गोपवालकेर छले दुग्ध लैया।
दाणाइलो गोस्वामी सम्मुखे हुए हैया।
गोरक्षक वंश, माथे उष्णीष शोभय।
दुग्धभाण्ड हाते करि, गोस्वामीरे कय।
आछह निर्जने, तोमा केह निह जाने।
देखिलाम तोमारे श्रासिया गोचारणे।
एई दुग्ध पान कर, श्रामार कथाय।
लइया जाइव माण्ड, राखिश्रो एथाय।
कुटिरे रहिले, यो सभार सुख हवे।
ऐछे रह, नहिले व्रजवासी दुःख पावे। (५म तरंग पृ. २५०-२५१)

कमशः भक्त-भगवान की यह प्रेम-लीला जनसाधारण मे प्रचारित हो गयी। सनातन के भक्त एवं गुणग्राही-गण व्याकुल होकर भागते हुए बैठाने में चले श्राये। इन सभी के श्रनुरोध एवं प्रार्थना पर, सनातन श्रपनी कृच्छ्-साधना में कमी करने को बाध्य हुए। सभी ने मिलकर इस वृक्ष के नीचे एक कुटिया का निर्माण कर डाला। सनातन गोस्वामी, इस कुटीर का त्याग कर फिर वृन्दावन नहीं जा सके। श्रपने श्रंतिम कुछेक दिन उन्होंने यहीं व्यतीत किया। बैठान के इस निभृत पर्णकुटीर में, रुप, रघुनाथ इत्यादि वृन्दावन के गोस्वामीगण, सारे भारत के दिग्विजयी पंडित एवं विख्यात साधुगण, प्रायः ही श्राकर उपस्थित होते। वे सभी यहाँ श्राकर श्राप्तकाम-साधक, सनातन के दर्शन तथा उपदेशामृत का पान कर धन्य होते।

सनातन के जीवन का एक प्रधान बत था, गिरि गोवर्धन की परिक्रमा। यह पवित्र पर्वत बैठान से अधिक दूर नहीं है। शुरू में जरा-जीर्ण एवं अशकत शरीर के होते हुए भी सनातन इस परिक्रमा को संपन्न करते। बाद में शरीर के अशकत हो जाने पर ऐसा करना संभव नहीं हो पाता था। उन दिनों उनकी समग्र चेतना, इष्टदेव श्रीकृष्ण के स्मृतिपूत पर्वत के प्रदक्षिणा मार्ग को निहारती रहती। चिंता एवं वेदना से, परम-भागवत का अंतर भाराकान्त हो उठता।

भक्त हृदय की आर्त पुकार इष्ट देव को पुनः खींच लायी । गिरधारी जी की नयनाभिराम मूर्ति सनातन के समक्ष आर्विभूत हुई। मधुर हंसी बिखरते हुए उन्होंने कहा, "तुम्हारे श्रंतर में मेरे गोवर्धन गिरि की परिक्रमा न कर पाने के कारण ग्लानि हो रही है। इसीलिए तो मैं आज भाग कर यहाँ आया। यह देखों मेरे हाथ में यह गोवर्धन का ही शिला खण्ड है। इस पर मेरे चरण चिह्न भी अंकित हैं इस चरण पहड़ी को तुम भिक्तिपूर्वक अपने भजन कुटीर में स्थापित करोगे। भजन की समाप्त पर नित्य इसकी प्रदक्षिणा करोगे। इससे ही तुम्हारे गोवर्धन परिक्रमा के ब्रत का उद्यापन हो जायगा। इससे तुम्हारे जीर्ण शरीर को भी कम श्रम करना पड़ेगा, और साथ ही साथ मेरे आनन्द में भी वृद्धि होगी।" १

श्रलौकिक रुप से प्राप्त, सनातन की यह चरण-पहाड़ी एक पटरे जैसा शिलाखण्ड है। गौड़ीय भक्तों की यह घारणा है, कि यह पुण्य गिरि गोवर्धन का प्रतीक है, तथा इस पर श्री कृष्ण के चरण चिह्न श्रंकित हैं। सनातन के मृत्यु लोक त्याग के पश्चात् श्री जीव गोस्वमी ने इस चरण पहाड़ी को अपने इष्टिविग्रह राधादामोदर जी के मंदिन में स्थापित किया, एवं इसके पूजा एवं अर्चना की व्यवस्था की। श्राज भी यह शिलाखण्ड उसी स्थान पर प्रतिष्ठित है। श्रव इसी चरण पहाड़ो को केन्द्र मानकर ही सनातन की मजन एवं तपस्या को धारा बहने लगी। धीरे-बीरे १५४५ ई० की श्राषाढ़ी पूर्णिमा की तिथि श्रा गयी। सनातन गोस्वामी के जीवन द्वार पर उस दिन उनके प्राणाधिक नवलिकशोर का परम श्राह्वान ध्वितित हुआ। चरण पहाड़ी के पुण्यमय वेदी पर खड़े होकर ज्योतिर्मय मूर्त्ति में इष्ट देव ने श्रपने परम मनत को दर्शन दिया। मायिक जगत की यवनिका का भेद कर सनातन गोस्वामी शाश्वत लीलाधाम में प्रविष्ट हो गये।

इस महाप्रयाण के फलस्वरूप उत्तर भारत की वैष्णवीय एवं सारस्वत साधना का एक तुंग शिखर उस दिन घ्वस्त हो गया । सारे व्रजमण्डल में करुण शोक की छाया व्याप्त हो गयी । गौड़ीय वैष्णव समाज तो श्रपने महान आलोक स्तंभ को खो कर विह्वल हो गया ।

सहस्रों शोकार्त व्रजवासियों के सम्मुख, प्रमु मदन मोहन जी के प्रांगण में सनातन गोस्वामी का नश्वर शरीर समाधिस्थ किया गया। श्राज भी श्रगणित भक्तों का श्रद्धार्ध्य उस पवित्र भूमि पर निवेदित होता है।





समर्थ स्वामी रामदास

## समर्थ रामदास

छोटे पुत्र नारायण की समस्या लेकर रानुबाई बड़े विपत्ति में पड़ गयी हैं।
गाँव के स्कूल की पढ़ाई लगभग समाप्तप्राय है। रानुबाई की अभिलाषा यही
है कि वह अपने माई गंगाधर के साथ रहकर काम-धाम देखेगा और घर-गृहस्थी
बसायेगा। परन्तु नारायण उनकी बातें मानने को प्रस्तुत नहीं है। साधु-सन्तों
का संधान पाते ही, वह उनके साथ लग जाता है और बीच-बीच में मठ-मंदिरों
में भी जाकर आँखें बन्द कर बैठा रहता है। गंगाधर के समक्ष भी वह यही
कहता फिरता है कि घर में उसका मन ही नहीं लगता, वह सन्यास लेकर देशत्यागी होना चाहता है।

माता ने नारायण को अपने पास बुलाया। जो भी हो, आज उसे समझाना-बुझाना होगा ही। अधिक देरी कर देना उचित नहीं है। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, "बेटा नारायण, अब तू बड़ा हो गया है, थोड़ा लिखना-पढ़ना भी सीख लिया है। तुम्हारा अग्रज, गंगाघर, तो आजीवन गृहस्थी के लिए खटता ही रहा है। क्या तुम्हारे लिए उसकी सहायता करना उचित नहीं है, जिससे उसकी गृहस्थी का भार हल्का हो? एक और जरूरी बात है। मेरा शरीर भी दिन पर दिन घटता ही जा रहा है। बड़ी बहू पार्वती के ऊपर भी और कई तरह के गृहस्थी के भार हैं। उसकी सहायता के लिए घर में एक और बहू लाने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने निश्चय किया है कि अगले मास ही तुम्हारा विवाह कर डालूँ। अच्छे घर की एक सुलक्षणा पात्री भी मैंने मन ही मत ठीक कर डाला है।" "माँ, तुम्हारी दोनों इच्छाग्रों को किसी तरह भी पूर्ण करने के लिए सक्षम नहीं हूँ। मैं क्या कहूँ, मेरी ग्राशा तुम छोड़ ही दो।" सहज स्वर में नारायण ने उत्तर दिया।

'ऐसी ग्रनर्गल वातें तू क्यों वक रहा है ? यह मात्र तुम्हारा ग्रपने दायित्व से मागने का उपक्रम है।"

"नहीं माँ, सत्य ही कह रहा हूँ। मैं किसी तरह भी गृहस्थी के झंझट में नहीं पड़ेंगा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं है, कि किस तरह अज्ञात से मुझे पुकार आ रही है। देखों माँ, प्राय: ही स्वयन में प्रभु रामजी को देखता हूँ, तथा भवतवीर माहति को मी देखता हूँ। मात्र इतना ही नहीं, न जाने कैसी एक अद्भुत क्वान्यता से मेरा हृदय छटपटाता रहा है। और अंतर से वार-वार न जाने कौन अद्भुत स्वर में बोल उठता है—सावधान, सावधान—संसार के जाल में न पड़ना—सद्गुह के पास तुरत चला जा तथा उनसे मंत्र ले, और इसी मंत्र के सहारे प्रभु रामचन्द्र जी के चरणों में पहुँच जा।"

पुत्र को खोने की श्राशंका से जननी का हृदय काँप उठा । अपने को संमा-लते हुए रानुबाई ने कहा, "ठीक तो है बेटा, मंत्र लेकर रामजी का व्यान-जप तो घर के अन्दर रहकर भी किया जा सकता है । इसके लिए संसार का त्याग क्यों ?"

"नहीं माँ, संन्यासी का मुक्त जीवन ही मैं ग्रहण करूँगा। गाँव में जब मी साधु-संन्यासियों की जमात ग्राती है, मैं उन्हें देख-देखकर मुग्ध हो जाता हूँ। कोई रास्ता रोकने वाला नहीं, कोई संचय नहीं। तथा कोई वन्वन एवं जटिलता मी नहीं। उन्हें एकमात्र इष्टघ्यान करने का परम सुयोग भी रहता है। यह जीवन ही मुझे प्रिय लगता है।"

"वेटा नारायण, मात्र स्वयं को अच्छा लगने वाली बात के पीछ नहीं भागते। जो माँ-त्राप को अच्छा लगे, उन वातों की और भी तो ध्यान देना चाहिए। सोवो, क्या प्रमु रामजी भी स्वयं अपने बाप-माँ की इच्छाओं से वंधे नहीं थे? उनकी तृष्ति के लिए उनका कुछ भी करना असंभव नहीं था। तू भी अपनी अभागिनी माँ की और एकवार दृष्टिपात करो। सात वर्ष पूर्व तुम्हारे पिता ने शरीर हाग किया, तथा दो नावालिंग पुत्रों को मेरे हाथ सौंप गये। उस समय तुम्हारी अवस्था, मात्र पाँच वर्ष की थी। कितने दुःख तथा कष्ट से मैंने तुम दोनों माइयों को पाल-पोस कर बड़ा किया है। तुम अपने पिता की बात का स्मरण करके तथा इस दुःखिनी माँ का मुँह देखकर तुम गृहस्थी में ही रही तथा मेरे दुःखों का भार हल्का करो। यह समझ सो अगर तू मेरे दुःख

को समझने की चेष्टा नहीं करेगा, धौर मेरी बात पर ध्यान नहीं देगा, तब मैं भी अपना रास्ता चुनने को स्वतंत्र हो जाऊँगी और आत्महत्या का ही मार्ग चुनूँगी।"—साश्रु नयन तथा कातर कष्ठ से कहते-कहते, माता ने नारायण के दोनों हाथ पकड़ लिए।

मां के श्रांसू तथा पिता के मृत्यु की करुण-स्मृतियों ने नारायण के संकल्प को टाल दिया। उनका हृदय मानुक हो उठा। साश्चु नयनों से उन्होंने उत्तर दिया, "मां तुम इस तरह कातर न हो। ठीक है, तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही मैं कार्य करूँगा।"

"ठीक है, फिर तुम्हारे विवाह के विषय में मैं वात पक्की कर लूँ, क्या कहता है ? ग्रासन् गांव में एक सद्गृहस्थ रहते हैं ग्रीर उनका नाम मनजिपन्त चोलापुरकर है। उनकी एक लड़की है, जैसी सुन्दरी एवं सुलक्षणा है वैसे ही स्वभाव भी बहुत सुन्दर है। वे लोग विवाह का प्रस्ताव लेकर कई चक्कर लगा चुके हैं। मेरी स्वीकृति से ही बात पक्की हो जायगी।" जनती रानुबाई ने मुक्ति की सांस ली। दूसरे दिन ही उन्होंने कन्या-पक्ष से बात पक्की करने के लिए ग्रादमी भेजा। लग्न-मुहुर्त भी निकाल लिया गया।

विवाह की रात । बाराती आडंबर पूर्वक कन्या के घर पर उपस्थित हुए है । वर पक्ष के कर्ता, गंगाधर, उत्साह पूर्वक भाग दौड़ कर रहे हैं । आत्भीय कृटुम्बीजन की हंसी-खुशी तथा श्रानन्द-कलरव से सारा वातावरण व्याप्त है । मशालों के श्रालोक तथा ग्रातिशवाजी से सारा परिवेश मुखर हो उठा है ।

योड़ी ही देर में अनुष्ठान शुरू हो गया। श्रृंगार से सिज्जित कन्या को विवाह-मण्डप में लाया गया। वर-कन्या के बीच में एक पर्दा लगा दिया गया है, जो कि तुरत उठाया जायगा और दोनों की आखें चार हो जाएँगी।

ऐसे समय में जलते हुए मशालघारियों को सतकं करते हुए न जाने कौन
गंमीर ग्रावाज में वोल उठा—सावधान! नर-वेश-घारी नारायण को मानो
विद्युत स्पर्श का एक झटका-सा लगा ग्रीर वे सिहर उठे। सावधान! यह क्या?
यह बात तो उनके द्वारा पहले भी सुनी जा चुकी है। ग्रांतलोंक से उद्यत
यह वाणी पहले भी कई बार उनके पास पहुँच चुकी है। ग्रांज भी यह वाणी
उन्हों को संवोधित कर रही है। भ्रांति के कारण, ग्रांज वे संसार के जाल में
जकड़ने के लिए प्रस्तुत हैं। इसके बाद तो कभी वे इस जाल का छेदन कर
बाहर नहीं ग्रां सकेंगे। नहीं, इसी क्षण वे इसके लिए कोई विद्यान करेंगे।
विवाह की जंजीर को तोड़कर वे ग्रभी इसी क्षण पलायन करेंगे।

विवार को कार्य रूप में परिणत करने में समय नहीं लगा। क्षण भर में ही नारायण ने विवाह का मुकुट तथा उत्तरीय उतार कर जमीन पर रख दिया, तथा 'जय रामजी' का उच्च उद्घोष किया और विवाह-मंडप से माग कर बाहर निकल आये। उसके बाद, घर के पीछे वाले रास्ते से निकटस्थ बन की खोर माग चले।

विवाह समारोह में उपस्थित मद्रलोक, यह काण्ड देखकर हत्प्रम हो गये हैं। क्षणमर में ही सभी को होश श्राया श्रीर वे 'पकड़ो-पकड़ो' के शब्द के साथ पलायित वर के पीछे दौड़ पड़े।

चारों श्रोर गहन श्रंघकार है, रास्ता देखना भी संभव नहीं हो पा रहा है। इसका लाभ उठाते हुए नारायण पता नहीं कहाँ श्रंतर्घान हो चुका है। श्रंततः पीछा करने वाले हताश होकर, घर वापस श्रा गये। विवाह के लिए सजे घर में नैराश्य का श्रंघकार हो गया। टूटे हुए गंगाघर, घर वापस श्रा गये श्रौर माता के समक्ष इस विपत्ति का उन्होंने वर्णन किया। माता दुःख से फूट पड़ीं। स्मरण हो श्राया कि पुत्र नारायण सर्वदा उनके समक्ष गृहत्याग का संकल्प दुहराता था। जननी समझ गयीं कि विवाह मंडप से पलायन करके, उसी संकल्प को चरितार्थ करने हेतु वह निकल पड़ा है। श्रव वह गृहस्थी के जंजाल में वापस नहीं श्राने का।

इघर विवाह-मण्डप से नारायण द्रुतगित से मागता जा रहा है। ग्राम के पहचाने हुए रास्ते, उसके लिए निरापद नहीं होंगे। इन रास्तों पर पीछा करने वाले, कभी भी उसे पकड़ सकते हैं। इसीलिए ग्रंघेरे जंगल के रास्ते पर ही वह ग्रग्रसर होता रहा। दोनों पैर लहूलुहान हो चुके हैं। वृक्ष की लटकी हुई डालियों से सिर फट गया है, परन्तु उसे इसके लिए सोचने का समय नहीं है। उन्मत्त जैसा, वह केवल भागता ही जा रहा है।

काफी रास्ता तय करने के बाद, उसे यह भान हुग्रा कि वह निरापद स्थान में पहुँच चुका है। शरीर श्रान्त है तथा मार्ग में लगी चोटों के कारण तीव वेदना हो रही है। श्रव थोड़ा विश्वाम के वगैर ग्रागे चलना संभव नहीं हो सकेगा। परन्तु इस ग्रंथेरी रात तथा दुर्गम वन में ग्राश्रय कहाँ?

सामने ही एक विशाल वटवृक्ष खड़ा था। नारायण ने स्थिर किया कि वह इस वृक्ष की शाखाओं में ही रात काट लेगा। सोने में अभुविधा होने पर मी, इस व्यवस्था से हिस जन्तुओं के आक्रमण का भय नहीं रहेगा। वृक्ष की प्रशस्त शाखाओं पर लेटने के साथ-ही-साथ वह निद्रा से अभिभूत हो छठा। दूसरे दिन फिर पदयात्रा आरंम हुआ। वन के रार जाकर नारायण ने एक ब्राह्मण की कुटिया में आश्रय लिया। वहाँ पर स्नान तथा मोजन करने के बाद शरीर काफी स्वस्थ हो गया।

माग्यवश, अनायास उसका एक तीर्थयात्री-दल से साक्षात्कार हो गया।
यह दल पंचवटी, दर्शन हेतु जा रहा था। यह स्थान प्रभु रामचन्द्र की लीला
भूमि रहा है। नारायण का अंतर आनंद से भर उठा। वह तीर्थयात्री-दल के
साथ उसी समय लग गया। उसके बाद ग्यारह दिन की पदयात्रा के बाद उसने
पंचवटो में प्रवेश किया।

इस परम पिवत्र तीर्थ में अवस्थान के समय ही नारायण के जीवन में नवअरुणोदय घटित हुआ। गुरु-कृपा तथा अनन्य साधना के फलस्वरुप वे प्रमु
रामचन्द्र जी के कृपाधन्य, एक महान साधक के रूप में परिणत हो गये। उनका
नवीन नामकरण हुआ—रामदास। शास्त्रविद्, योगविभूतिसंपन्न महापुरुष, समयं
रामदास, मात्र एक रामाइत साधु ही नहीं थे, वरन् महाराष्ट्र के उज्जीवन एवं
दक्षिण भारत में रामभिवत के प्रचार में उनका अवदान असामान्य है। क्षत्रपति
शिवाजी के नवमहाराष्ट्र निर्माण एवं धर्मराज्य स्थापना की प्रेरणा और परिकल्पना,
इन महात्मा के सिद्ध जीवन से ही उद्भूत हुई थी। वैरागी के उत्तरीय को
राष्ट्रपताका के रूप में स्थापित कर, रामदास ने भारतीय जन-जीवन के बहुत
बड़े हिस्से में त्याग, वैराग्य एवं अध्यात्म शिक्त के कालजयी माहात्म्य को
प्रतिष्ठित किया है।

हैदराबाद नगरी से पन्द्रह मील की दूरी पर 'जाम्ब' नाम का एक छोटा-सा ग्राम है। महाराष्ट्र के ग्रन्यान्य क्षेत्रो-जैसे यह स्थान रूखा एवं उजाड़ नहीं है, वरन् यह चारों ग्रोर से शस्य श्यामल क्षेत्रों से घिरा हुग्रा है। इस ग्राम में सूर्यजी पन्त नाम के एक सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पत्नी रानुवाई भी एक धर्मप्राण महिला के रूप में परिचित थीं।

पंतजी लगमग यौवन की देहरी पार कर रहे हैं, परन्तु अवतक उन्हें कोई संतान नहीं है। स्वामी तथा स्त्री, दोनों के मन में भी गंभीर अशांति है। संतान नहीं है। स्वामी तथा स्त्री, दोनों के मन में भी गंभीर अशांति है। इसी कारण भगवत् कृपा प्राप्ति हेतु वे नाना धर्मानुष्ठान एवं वतों के उद्यापन को बती हैं तथा देव-द्विज की सेवा के प्रति उनका अपूर्व उत्साह है। इसके कई को तथा देव-द्विज की सेवा के प्रति उनका अपूर्व उत्साह है। इसके कई वर्ष के अंतराल के वाद उन्हें दो पुत्रों की प्राप्ति हुई। प्रथम का नामकरण हुआ गंगाधर तथा द्वितीय का नारायण। यही नारायण, आगे चलकर भारत वंदित महासाधक समर्थ रामदास हुए।

द्वितीय पुत्र के जन्म से पूर्व रानुवाई के ग्रंतर्जीवन में नाना क्पान्तर दृष्टिगोचर होने लगे। रामदास के विशिष्ट जीवनीकार गिरिवर ने लिखा है, कि इन दिनों प्रायः रानुवाई के शरीर में दिव्य मावों के ग्रावेश दिखाई पड़ते। जनक् संपर्क की ग्रवहेलना कर वे निर्जन एकांत में ही प्रायः धूमती-किरती रहतीं।

एक दिन रानु वाई ने स्वामी से कहा, "देखों, भ्राज-कल प्रायः ही मैं बहुत धर्मुत स्वप्न देखा करती हूँ। उन सभी स्वप्न दृश्यों में प्रमु रामचन्द्र, माँ जानकी तथा लक्ष्मण इत्यादि का भ्राविर्माव होता है। कभी-कभी रामचन्द्र, माहित, सामने खड़े होकर अपूर्व स्वर में स्तुतिगान करते हैं। यह एक ही तरह के दृश्य मैं क्यों वार-वार देख रही हैं?"

"यह तो बहुत ही अञ्छा है। इससे स्पष्ट है कि प्रमु रामचन्द्र जी की कृपा हमलोगों के ऊपर हुई है। संमवतः तुम्हारी गोद में रामजी का ही कोई चिह्नित सेवक आ रहा है। इन सभी वातों को किसी के समक्ष प्रकट न करना तथा खूब साववान रहता।"

श्रल्पकाल के अन्दर ही सूर्याजी पन्त का यह बहुप्रत्यक्षित द्वितीय पुत्र, रामदास, भूमिष्ठ हुश्रा। यह शुभ जन्मदिन १६०५ ई०, १५३० शकाब्द के चैत्र मास की शुक्ला नवमी की पवित्र तिथि थी, जिसने महाराष्ट्र की घर्म॰ संस्कृति के इतिहास में एक उज्ज्वल अध्याय का संयोजन किया है।

पिता, सूर्याजी नन्त, एक आचारनिष्ठ, परम्परावादो ब्राह्मण थे। जब रामदास की अवस्था पांच वर्ष की थी, तभी उन्होंने उनका उपनयन-संस्कार-संपन्न कर दिया। उसके बाद उन्होंने पुत्र को गुहगृह में प्रेषित किया। बालक की मेबा एवं प्रतिभा विस्मयजनक थी। अत्यन्त अल्प समय में ही उसने पाठशाला की पढ़ाई समाप्त कर डाली।

श्राधिक दृष्टि से कमजोर होने पर भी इतने दिनों तक रामदास के परिवार में सुख एवं शांति का श्रमाव नहीं था। परन्तु श्रव श्रकस्मात् एक दिन उनके ऊपर देव का निष्ठुर श्राघात पड़ा। असाध्य व्याधि से पीड़ित रहने के बाद सूर्याजी पन्त श्रकस्मात् परलोकवासी हुए। उस समय दितीय पुत्र रामदास की श्रवस्था, मात्र सात वर्ष थी।

इस दारुण विपत्ति में भी रानुवाई ने अपना संतुलन नहीं खोया। कुछ दिनों के लिए उन्होंने घैर्यपूर्वक गृहस्थी का भार ग्रहण किया तथा बड़े पुत्र गंगाधर के बालिंग होकर रोजगार शुरू कर लेने पर उसका विवाह कर डाला। इसके कुछेक वर्ष बाद, जननी, रामदास को भी गृहस्थी शुरू करा कर निश्चित हो जाना चाहती हैं। परन्तु होनी कुछ और ही थी। उस दिन के पुत्र के

पलायन का समाचार जननी के हृदय में बाण के आधात जैसा-लगा। दुःसह शोक के मार से वे मूर्छितप्राय हो पड़ीं।

विवाह-मंडप से श्रंतर्वान होने के बाद लगमग एक पखवारा बीत चुका है। पदयात्रा द्वारा लम्बा रास्ता तय करने के बाद रामदास ने गोदावरी के सट पर, नासिक के निकट, पंचवटी के महा तीर्थ में प्रवेश किया।

यहाँ, पहुँचने के साथ-साथ इतने लम्बे रास्ते की थकावट मानो क्षणमर में ही दूर हो गयी। उस समय रामदास का शरीर स्वर्गीय श्रानंद के पुलक से भर उठा। पुण्यतीया नदी में स्नान के उपरान्त वे जल्दी-जल्दी रामचन्द्रजी के मन्दिर की श्रोर दौड़ पड़े। श्री विग्रह के दर्शन मात्र से ही वे दिव्य श्रानंद के सागर में निमज्जित हो गये।

पंचवटी के श्रासपास रामचन्द्रजी के स्मृतिपूत बहुत-से स्थल हैं। कई
महीने तक रामदास अपने मन की मौज में इन लीला-स्थलों को देखते हुए
धूमते रहे। परिव्राजक साधु-संन्यासियों की जमातों का प्रायः यहाँ मेला
लगा रहता है। तरुण रामदास, उत्साहपूर्वक इनका साहचर्य करते तथा यथा
साध्य साधुश्रों की सेवा में लगे रहते। किसी-किसी महात्मा के पास उन्हें
मजन का उपदेश प्राप्त होता, तथा उसी का वे निष्ठापूर्वक अनुसरण करते।

जितना श्रिधिक समय न्यतीत होता जाता, रामदास के चित्त की व्याकुलता श्रीर भी श्रिधिक बढ़ती ही जाती। यन-ही-मन सोचते कि, परमार्थ के लिए तथा रामचन्द्रजी के लिए उन्होंने घर-संसार का त्याग किया है, साथ ही जननी के स्नेह-ममता के बंधन को भी काट आये हैं, परन्तु उस परम वस्तु के मिलने का उपाय क्या है ?

वाल्यकाल से ही वे साधु-सन्तों से सुनते आये ह कि इष्टलाम के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है, इसके अलावा अमोघ दीक्षा-मंत्र एवं कठोरतम सावना भी परम आवश्यक है। परन्तु उनके जीवन में सर्वप्रथम, सद्गुरु का आविर्माव ही प्रयोजनीय है। वह तो अवतक संभव नहीं हो सका है। इस संकट की अवस्था में वे क्या करेंगे तथा किसके पास जायेंगे, लाख सोचने पर मी इसका कोई संवान नहीं मिल पा रहा है।

परन्तु स्वतः जितना भी उनके लिए साध्य है, उतना तो वे कर ही सकते हैं। प्रतिदिन उषाकाल में उठकर वे गोदावरी के पवित्र जल में स्नान करते हैं, उसके बाद अनन्य निष्ठा के साथ इष्ट, श्री रामचन्द्रजी, का नाम-जप एवं कीतंन प्रारम्भ हो जाता है। जप में निमग्न होकर किसी-किसी दिन वे

एंकाएक बेहोंग हो जाते हैं तथा उस दिन मधुकरी के लिए भी जाना संभव नहीं हो पाता । दिन-रात निराहार ही कट जाता है ।

इस व्याकुलता, कृच्छ वत एवं नाम-साधना का फल शीछ ही मिल गया। उनके जीवन में सद्गुरु का आविर्माव हो गया।

पंचवटी के निर्जन वन के एक क्षेत्र में, एक वृक्ष के नीचे बैठे तहण सावक उस दिन एकाग्र वित्त हो जप में निमग्न हैं। क्रमशः रात्रि का ग्रंघकार हल्का पड़ने लगा। बनानी के एक ग्रोर उपा की ग्रहण ग्रामा दृष्टिगोचर होने लगी। पिक्षयों का कलरव वातावरण में गूंज उठा। देव-मंदिरों के घंटे-घड़ियाल तथा साधु-संतों के मजन की दूरागत झंकार से ग्रंतर में एक दिश्य ग्रानन्द की घारा प्रसारित होने लगी। ऐसे परिवेश में एक वैरागी महापुरुष वृक्ष के नीचे ग्राकर उपस्थित हुए। गंभीर कंठ से उन्होंने ग्रादेश दिया, "वत्स, ग्रांखें खोलो। तुम्हारी ग्रातं पुकार तथा भजन-निष्ठा से रामजी प्रसन्न हो गये हैं। वही ग्रानंद संवाद देने के लिए मेरा ग्राज यहाँ ग्रागमन हुंग्रा है।"

श्रांखें खुलते ही रामदास ने देखा—समुन्नत देह, जटाजूट समन्वित एक महात्मा उनके सम्मुख खड़े हैं। गले में उन्होंने तुलसी की माला घारण कर रखी है। कमर में मात्र एक कौपीन के श्रलावा श्रीर कोई वस्त्र नहीं है। श्रीधक वयस होने पर भी शरीर की गौर कान्ति श्रमी तक श्रम्लान ही है। नेत्रों से दिव्य श्रानंद का श्रालोक फैल रहा है।

दर्शन मात्र से ही रामदास की संपूर्ण सत्ता आलोड़ित हो उठी। अंतर से आश्वासन भरी वाणी निकलने लगी, 'अरे भय नहीं है, रामजी का कृपा-प्रसाद पाने में अब अधिक विलम्ब नहीं है। ये जो तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं, वे ही तुम्हारे सद्गुरु है। इष्टदेव क चरणों में पहुँ वने का मार्ग तुम्हारे लिए ये ही प्रशस्त करेंगे।'

तरुण साधक, रामदास, मोहाविष्ठ-जैसे आगे बढ़े। वे महात्मा के चरणों में लोट पड़े तथा अश्रुपूरित नेत्रों से प्रार्थना करने लगे, "जब आप कृपा करके आ ही गये हैं, तो अपना परमाश्रय प्रदान की जिए जिससे मेरा जीवन कृतार्थ हो जाय।"

'ही बत्स, तुम्हें में मंत्र एवं संन्यास प्रदान करूँगा। अविक विलम्ब न करो। जल्बी से गोदावरी के पवित्र जल में स्नान करके वापस आस्रो।''

दीक्षा एवं संन्यास समाप्त हो गये। । गुरु ने भ्रपने शिष्य का नामकरण किया रामदास । कहा, भ्रबसे मात्र तुम्हारा नाम ही रामदास नहीं रहा, वरन् कार्य से ही तुम सतत रामचन्द्रजी का दासत्व करोगे। अपने आदर्श के रूप में महावीर हनुमानजी को ही तुम रखोगे। मारुति महान शक्तिघर थे. ग्रीर उन्होंने ग्रपनी सारी शक्ति, अवतार-पुरुष रामजी के घर्म संस्थापना के महान कार्य में नियोजित कर डाली थी। इन राम भक्त ने कितनी दुष्कृतियों का विनाश किया था, कितने ही साधुश्रों की रक्षा की थी। वाह्य जीवन में इन्ही मारुतिजी की इसी कार्य-साधना का अनुसरण तुम करते रहोगे। इन मक्तवीर के ग्रन्तर्लोक के साधनतत्व का ग्रनुसरण करना ही तुम्हारा अमीष्ट है।"

कृपा करके, इस तत्त्व की पूरी व्याख्या करें महाराज ! "

"महायोगी मारुति के ग्रंतर में रामजी सिन्चदानन्द-विग्रह के रूप में देदीप्यमान थे । रामभक्त महासमर्थ मारुतिजी के साघन जीवन में श्रीरामचन्द्रजी का यह अवताररूप तथा सच्चिदानन्द रूप दोनों ही विभासित थे। इस बात का सर्वदा स्मरण रखना वत्स ! "

गुरुमहाराज के विदा का मुहूर्त ग्रा गया। उनके चरणों में गिरकर रामदास, ऋन्दन करने लगे। गुरु ने सस्तेह कहा, "वत्स, श्रघीर न हो, धैर्य रखो । परमार्थ का लाम करने के लिए चार कृपाग्रों की ग्रावश्यकता होती है। ये चारों हैं-गुरुकृपा, ग्रात्मकृपा, शास्त्रकृपा एवं इष्टकृपा। तुम्हारे साघन जीवन के सम्मुख, गुरुकुपा का द्वार उन्मुक्त हो चुका है। अब तुम्हें आतम-कृपा की भ्रावश्यकता है, अर्थात् भ्रपने द्वारा भ्रनुष्ठित कठोर तपस्या, जिसके माध्यम से सारी मंद-भावना एवं देह-बोघ लुप्त हो जायेंगे।"

गवेषकों का मत है कि रामदास के गुरु एक विशिष्ट रामाइत साधु थे एवं वे रामानुजी वा रामानन्दो साधक नहीं थे। साध्य-साधन के संबन्ध में उनका निजी मत एवं ग्रादर्श था। ग्रवतार रामचन्द्र का तत्व एवं श्रद्धैत वेदान्त.

इन दोनों की समन्वित वाणी का ही वे प्रचार करते।

१. इन गुरु का नामघाम आज भी अज्ञात है। रामदास की चिट्ठिया रचनाएं तथा संवाद इत्यादि काफी प्रकाशित हुए हैं, परन्तु सर्वत्र यही दृष्टिगोचर होता है कि उन्होंने अपने गुरु का परिचय गुप्त ही रखा है। संभवतः गुरु के निर्देश से ही उन्हें इस गोपनीयता का अवलम्बन करना पड़ा था। इस स्थान पर यह उल्लेखनीय है कि गुरुकरण, गुरुदत्त मंत्र एवं गुरुभवित को रामदास अपरिहार्य मानते थे।

थोड़ा रक कर उन्होंने फिर कहना शुरू किया, "इसके ग्रह्मावा शास्त्रकृपा की भी ग्रावश्यकता है। शास्त्रों के निगृढ़ तत्व-समूहों के माध्यम से न्तुम्हारे ग्रंतर की सत्ता उद्भासित हो उठेगी। उसके बाद वत्स, इष्टकृपा के ग्रवतरण होने में ग्रधिक विलम्ब नहीं होगा। तुम्हें हृदय से ग्राशीर्वाद देता हूँ – तुम शीघ्र ही सिद्धकाम होग्रो। मेरे विछोह के कारण दुःख न करो। ग्रावश्यकतानुसार तुम फिर इसी पुण्य-मूमि में मुझसे साक्षात् कर सकोगे।"

गुरु ने दूसरे दिन ही पंचवटी का त्याग कर दिया । साधक रामदास ने मी अपनी कठोर तपस्या का श्रीगणेश किया । इस तपस्या में उनका सबसे बड़ा अवलम्बन रहा, दैन्य एवं कुच्छ-साधना । क्षुधा, तृष्णा के लिए होश नहीं, आकाशवृत्ति के सहारे ही वे समय व्यतीत करने लगे । ईश्वर के विधान के अनुसार जब भी जो ग्राहार उन्हें मिल जाता, उसी से वे अपनी क्षुधा-िपपासा की निवृत्ति कर लेते ।

सर छुपाने के लिए एक झोपड़ी अथवा पणंकुटीर भी उनके पास नहीं था। वृक्ष के नीचे ही उन्होंने आश्रय लिया है। गुरु के जैसे ही उन्होंने मात्र एक कौपीन घारण कर रखा है। दिन-रात वहीं पर उनका निवास है। ऋतुएँ बीतती जा रही हैं परन्तु उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं है। शीत एवं ग्रीष्म के विषय में रामदास को कोई होश नहीं है, उसी तरह वर्षा तथा तूफान का भी उन्हें कोई बोध नहीं रह गया है। नवीन संन्यासी की यह त्याग तितिक्षा, एक-निष्ठा एवं कठोर साधना देखकर पंचवटी के मजनशील, पुराने साधक भी बार-बार उन्हें साधुवाद देने लगे।

अंततः रामदास की साधना सफल हुई। उनके नयनों के समक्ष इष्टदेव प्रमु श्री रामचन्द्र जी की ज्योतिमंय मूर्ति उद्मासित हो उठी। दिव्य आनन्द के रस-तरंग से उनकी सारी सत्ता प्लावित हो उठी और वाह्य ज्ञान के लोप हो जाने से उनका शरीर मूमि पर लोट पड़ा।

चेतन होने पर उन्होंने देखा, गुरुमहाराज उनके सिरहाने खड़े हैं। उनके चेहरे पर ग्रानन्द की ग्राभा फैली हुई है। स्निग्ध कण्ठ से उन्होंने रामदास से कहा, "वत्स, तुम भाग्यवान हो, इष्ट दर्शन तुम्हें प्राप्त हो चुका है। तपस्या की एक प्रधान सीढ़ी तुम पार कर चुके हो।"

जल्दी-जल्दी मूमि-चथ्या का त्याग कर साधक रामदास उठ बैठे । श्रानन्दा-श्रुश्चों की घारा से स्नात, उन्होंने गुरुमहाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित किया । दूसरे दिन गुरुजी ने मक्त रामदास को निकट बुला कर कहा, "वत्स, तुम्हारे इष्टदर्शन के प्राक्काल में ही मैं उपस्थित हुआ था। तुम्हारी सफलता देख कर मैं अत्यन्त प्रसन्न हुँ।"

"प्रमु यह सब भ्रापकी ही कृपा के फलस्वरूप है। भ्रापके द्वारा प्रदत्त मंत्र-साघन ही मेरा सबसे बड़ा संबल रहा है—" रामदास ने निवेदन किया।

"नहीं वत्स, तुम्हारी साधना में एक' निष्ठा एवं कृच्छ् तथा तुम्हारा दैन्य एवं आत्माभिमान की विलुप्ति से मैं आनंदित हुआ हूँ। साधना एवं आत्म- शुद्धि के बल से तुमने आत्मकृपा पायी है, तुम्हारी साधना सत्ता में शास्त्रों के गूढ़ तत्त्व स्फुरित हो गये है। अब उन्हीं अनुभूत तत्त्वों की शास्त्र-अष्ययन के माध्यम से जाँच कर लो। एक अन्य कारण भी है जिसकी वजह से तुम्हें शास्त्रों में पारंगत होना होगा।"

"समझा कर कहें गुरुदेव!"

"रामदास, तुम सर्वतीभाव से रामजी के दास हो, ग्रंतरंग एवं बहिरंग दोनों दृष्टि से ही । ग्राशोर्वाद देता हूँ, शीघ्र ही तुम्हारे श्रंतर्लोक में प्रभु रामचन्द्र के अद्वैत ब्रह्म-स्वरूप का स्फुरण हो, ग्रीर वाह्य दृष्टि से तुम अवतार श्री राम के धर्मराज्य के संस्थापन में तत्पर होग्रो ।"

"रामराज्य तो त्रेतायुग की बात है। इस युग में तो उसके ग्राने की बात नहीं है।" रामदास ने प्रश्न किया।

"वत्स, श्री रामचन्द्र हैं परम ईश्वर, परब्रह्म । प्रत्येक युग में ही उनका अधिकार है, तथा उनके राज्य-स्थापन की यह मूमिका है । नाम से क्या होता है, रामदास ! रामराज्य, धर्मराज्य, इस युग में भी प्रतिष्ठित होने जा रहा है ।"

"इस वृहत् ईववरीय कर्म में मेरे-जैसे क्षुद्र मनुष्य-कीट की क्या मूमिका होगी, प्रमु ?"

"तुम भूल करते हो रामदास ! उन्होंने जिस तरह महायोगी हनुमान जी की सेवाएँ प्राप्त की थीं, उसी तरह क्या गिलहरी की भी सहायता नहीं ली थीं ? वे ग्रा रहे हैं—तुम्हारा तथा मेरा धर्म यही होता है कि जिस मार्ग से उनका रथ ग्रा रहा है, उसे कंटकमुक्त करना।"

"इस क्षेत्र में मुझे क्या करना होगा?"

"सुनो रामदास, विद्यर्मियों के ग्रत्याचार से जाति पंगु हो चुकी है। आज दर्म-बुद्धि विलुप्त हो चुकी है तथा सारे स्थान गलीज से भर चुके हैं। परम प्रमु के ग्रासन के लायक स्थान भी कहीं नहीं बच रहा है। इस संकट की घड़ी में तुम श्रपना कार्य प्रारंभ करो। महाराष्ट्र ही तुम्हारा कार्यक्षेत्र हो। धर्मबोघ एवं ग्रष्यात्म शक्ति की भित्ती पर इस देश को जगा डालो।"

"प्रमु, यही सोच रहा हूँ कि मेरे जैसा कंगाल, ग्रसहाय व्यक्ति किस तरह इस कार्य को ग्रागे बढ़ा सकेगा।" रामदास ने दीनतापूर्वक कहा।

"वत्स, चिंता न करो । मैं तुम्हें वर देता हूँ, शीघ्र ही सारी ऋदि-सिद्धियाँ तुम्हें हस्तगत होंगी । देश के शक्तिवर राजा से लेकर साधारण मनुष्य तक, सभी तुम्हारे इस महान् कार्य में सहायक होंगे ।

"प्रमु, निर्देश दें, किस तरह मैं इस कार्य में ग्रग्रसर होने की चेण्टा करूँ।"

"इस ईश्वरीय कार्य का दायित्व एवं गुरुत्व बहुत ग्रधिक है, रामदास ! इसी कारण इसके प्रस्तुति की मूमिका ग्रावश्यक है। इसकी प्रस्तुति भी ईश्वरीय कार्य का ही ग्रंग है। यहाँ, इस पंचवटी की भीड़ में यह कार्य कर सकना संमव नहीं हो सकेगा। गोदावरी के दूसरे किनारे पर स्थित ताकरेली, तुम चल्ले जाग्रो। वहाँ के निर्जन परिवेश में तुम दस वर्षों तक निवास करो। वहाँ तुम ग्रपनी ग्रविष्ट साधना तथा शास्त्रों के ग्रध्ययन को समाप्त करो। वहाँ तुम्हें जनसाधारण के ग्रंदर कार्य करना होगा। मात्र भक्त एवं ग्रेमिक साधक होने से काम नहीं चलेगा, वरन् तुम्हें ग्राचार्य बन कर भी बैठना होगा। इसके लिए ग्रसामान्य शास्त्रज्ञान की भी ग्रावश्यकता है। राम जी की कृपा से मिक्तशास्त्र एवं ग्रदैत ब्रह्मवाद दोनों पर ही तुम्हारा ग्रनायास ग्रधिकार हो जायगा। जाग्रो वत्स, सारे फलों की ग्राशा रामजी के ऊपर छोड़ कर, श्रनासक्त योगी के रूप में तुम ग्राज से विराजते रहो।"

बार-बार रामदास को उत्साहित करके एवं हृदय से आशीर्वाद देकर, गुरु महाराज ने विदा ली।

रामदास ने ताकरेली में प्राय: बारह वर्षों तक निवास किया। इस लम्बी अविध में एक ग्रोर वे गुरु द्वारा प्रदिर्शित निगूढ़ योग-साधना के मार्ग पर श्रग्रसर हुए तो दूसरी ग्रोर दुरूह शास्त्र तत्त्वों में निपुणता प्राप्त करते रहे।

ताकरेली, पंचवटी से मात्र दो मील की दूरी पर स्थित है। तन्वी स्नोत-स्विनी, नंदिनी, इस स्थान को पखारती हुई प्रवाहित है, एवं थोड़ी ही दूर जाकर पुण्यतोया गोदावरी में विलुप्त हो जाती है। पीछे एक छोटा-सा निर्जन पहाड़ है। यहाँ की नैसर्गिक सुषमा तथा शांत एवं पित्रत्र परिवेश से ग्राघ्यात्मिक प्रेरणा का सहज लाभ हो जाता है। ताकरेली पहाड़ के एक क्षेत्र में रामदास ने एक पर्णकुटीर बनाकर अपने साधन जीवन का द्वितीय अध्याय व्यतीत किया। शीघ्र ही इन शास्त्रविद, भजनशील सावक की ख्याति चारों स्रोर फैल गयी। नवागत भक्तों एवं प्रशंसकों की सहायता से, रामदास, बहुत से दुष्प्राप्य ग्रन्थों का संग्रह करने में समर्थ हो सके। इन सभी ग्रन्थों के मनन एवं विचार-विश्लेषण के उपरान्त वे ग्रपने व्यक्तिगत भक्तिवाद की भिक्ति के गठन के लिए प्रस्तुत हुए।

बारह वर्षों की शास्त्रचर्षा एवं भिक्त-साधना ने रामदास के जीवन में विपुल आत्मिवश्वास एवं प्रशांति ला दी। अब गुरु द्वारा निर्देशित इश्वरीय कर्म के उद्यापन की बात भी बार-बार उनके मानस पटल पर उभरने लगी। इन्हीं दिनों एक दिन ध्यान-समाहित अवस्था में रामदास को पुनः इष्टदेव श्री रामचन्द्र के दर्शनों का लाम हुआ। दिन्य करुणाधारा से हृदय-घट आकंठ पूर्ण हो गया।

इसके बाद ही गुरु महाराज का पुनः आविर्माव हुआ। उन्होंने स्नेहपूर्ण स्वर में अपने प्रिय शिष्य से कहा, ''रामदास, तुम्हारा प्रस्तुति पर्व समाप्तप्राय है। श्रीर जितना भी बाकी है उसे भी शेष कर डालो। इश्वरीय कार्यों के श्रीगणेश से पूर्व सारे देश को एक बार निकट से देख डालो। पद-यात्रा में निकल पड़ो तथा प्रधान तीर्थों के दर्शन कर आग्रो। इसी के साथ तुम्हारे हृदय में सारे भारत के वास्तविक चित्र का ज्ञान हो जाय।

इसके बाद, एक दल संन्यासी साथियों के साथ, रामदास, परिव्राजन हेतु बाहर निकल पड़े। उत्तर में हिमालय-तीर्थ, केदार-बद्री से आरम्म कर दक्षिण में रामेश्वर एवं सिंहल तथा पश्चिम में द्वारका-वृन्दावन से शुरू करके वाराणसी, गया, जगन्नाथधाम इत्यादि का दर्शन कर वे फिर पंचवटी वापस लौट आये।

श्रव उनके अध्यात्म जीवन के सर्विपक्षा गुरुत्वपूर्ण अध्याय का समारम्भ हुमा। श्राचार्य की भूमिका ग्रहण कर उन्होंने रामाइत् वैष्णव घर्म के एक नवीन संप्रदाय का गठन कर डाला। वह रामदासी संप्रदाय के नाम से विख्यात हो उठा।

रामदास एवं उनके घर्मान्दोलन का वास्तविक मूल्यांकन करने के लिए
महाराष्ट्र के उस समय के राजनैतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि को जान
लेना आवश्यक है। इससे पूर्व प्रायः तीन सौ वर्षों तक दाक्षिणात्य मुसलमानों
के अधिकार में था। चौदहवीं सदी से सत्रहवीं सदी तक यह दुष्टिगोचर
होता है। अहमदनगर एवं बीजापुर दोनों ही राज्य उत्तर से आने वाले मुगलशक्ति के प्रतिरोध में व्यस्त थे। रामदास के समय में दक्षिणांचल में मुगल-

शक्ति का प्रधान केन्द्र श्रहमदनगर था। तब तक सम्राट श्रौरंगजेब ने इस महत्वपूर्ण नगर को दखल कर लिया था।

मुसलमान राजाओं के युद्ध-विग्रह एवं ग्रत्याचार ने मराठों के जनजीवन में गंभीर उपद्रव एवं ग्रशांति की सृष्टि कर डाली थी। हिन्दुओं के देवता एवं मंदिरों पर विविध्यों की कोई श्रद्धा नहीं थी। ग्रवसर मिलते ही वे देविवग्रह को कलुषित कर डालते तथा मठ मंदिरों को विनष्ट कर डालते। फलतः हिन्दू ग्रसहाय एवं हीन मावना से ग्रस्त थे। सामरिक संघर्ष प्रायः ही होते रहते, जिसके फलस्वरूप विस्तीर्ण क्षेत्र उजाड़-सा हो गया था। दिरद्र कृषकों पर गंभीर संकट उपस्थित हो गया था। सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में ग्रन्याय एवं दुर्नीति का वोलवाला था। सामाजिक जीवन कमशः पंगु एवं नैराइयवादी हो चला था।

सभी कियाशों की स्वामाविक प्रतिकिया होतो है। महाराष्ट्र भी उससे अछ्ता नहीं रहा। महाराष्ट्र के दुर्गम स्थानों में मुगल शिवत इतनी दृढ़ नहीं हो पायी थी, और इन सब स्थानों में हिन्दूजागृति के चिह्न दृष्टगोचर होने लगे। इस नवीन जागृति के मुख्यपात्र थे शिवाजी मोंसले। इस नेता के अंदर असाधारण नेतृत्व-शिक्त, संगठन-प्रतिमा एवं रणचातुर्य विद्यमान थे। इसके साथ ही उनके अंदर धमं-भित्तिक हिन्दूराज्य के गठन की महान परिकल्पना भी थी। सिद्ध पुरुष रामदास की अध्यातम प्रेरणा ने शिवाजी में नवीन संजीवनी शिक्त एवं उद्दीपना का जागरण कर डाला था।

स्वामी रामदास के समकालीन महाराष्ट्र में पंढरपुर के वैष्णव ग्रान्दलीन का प्रमाव मी कम नहीं था। ये वैष्णवगण कृष्ण विग्रह विठ्ठलजी के भक्त थे। इन लोगों ने ग्रमंग पद-कीर्तन एवं नाम प्रचार के माध्यम से मराठा जन-जीवन को काफी हद तक ग्रात्मस्थ किया एवं नवीन ग्रात्मशक्ति से उद्घुद्ध करके ऊपर उठाया।

१ रानाडे : राइज म्राफ द मराठा पावर---पृ० २७-३४।

२. श्रनेक लोगों की घारणा है कि मराठी वैष्णव एवं साधक किवगणों ने मराठों के जातीय ग्रम्युदय में कोई सहायता नहीं की। उनकी घारणा है कि इनके दैन्य एवं त्याग-तितिक्षामय जीवन ने देशवासियों के मनोबल को उठाने के बजाय नीचा ही कर डाला। परन्तु रानाडे ने ग्रपने ग्रन्थ 'राइज ग्राफ द मराठा पावर' में प्रमाणित किया है कि इस घारणा का कोई ग्राघार नहीं है। उनकी मान्यता है कि इन वैष्णव किवयों ने ही मराठा जागृति की मित्ति को सुदृढ़ किया। रानाडे के इस मतवाद के स्वयं यदुनाथ, किनकेड, रेमरेन्ड एडवर्डस् इत्यादि समर्थक हैं।

पंढरपुर के वैष्णवों के प्रधान थे ज्ञानेश्वर । उनका स्रम्युदय तेरहवीं सदी में हुआ था । इन महापुरुष द्वारा लिखित ज्ञानेश्वरी गीता में योग एवं भिक्त-वाद का समन्वय दृष्टिगोचर होता है । नामदेव, तुकाराम इत्यादि के ऊपर भी ज्ञानेश्वर का प्रभाव स्पष्ट है । ज्ञानेश्वर के बाद चौदहवीं सदी में नामदेव का स्पाविर्भाव हुआ था । उनके भिक्तवाद की घारा महाराष्ट्र से आरंभ होकर पंजाब तक विस्तृत हुई ।

रामदास एवं तुकाराम प्रायः समकालीन थे। ऐतिहासिक तथ्यों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्मक्षेत्र एवं वैष्णव मतवाद में पार्थक्य होने पर मी इन दोनों महात्माग्रों ने परोक्षरूप से एक दूसरे की सहायता ही की थी। दोनों ने ही महाराष्ट्र के पुनर्जागरण में तीव्र गति प्रदान की थी।

बारह वर्षों तक समग्र मारत के परिव्राजन के पश्चात् स्वामी रामदास १६४४ ई० में महाराष्ट्र में वापस ग्राये। इस परिव्राजन के माध्यम से उनके समक्ष देश का जो चित्र उभरा वह हृदय-विदारक था। इस धर्म-धृत महान देश में, धर्मबोध प्रायः स्तंभित था। विधर्मियों के प्रताप के समक्ष देशवासी ग्रप्पने जातीय गौरव एवं ग्रात्मबोध को लगभग भूल चुके थे। देव-देवियों की मूर्तियां नाना स्थानों पर कलुषित हो रही थीं। समाज से नीतिबोध लगभग लुप्तप्राय था। दारिद्वय का ग्राभशाप भी मनुष्य के मनुष्यत्व को कम करने में पूर्ण योगदान दे रहा था। इन परिस्थियों में, उनके मानस पटल पर सद्गुरु का निर्देश जाग्रत हो उठा। ग्रपने ही लांछित, पददिलत देश महाराष्ट्र का उन्होंने ग्रपने कर्म-केन्द्र के रूप में निर्वाचन किया। नवजागरण एवं धर्म राज्य के संस्थापन के लिए वे कृतसंकल्प हो गये।

नाना स्थानों के परिभ्रमण के उपरान्त, रामदास ने सतारा क्षेत्र का अपने कार्य के केन्द्र-विन्दु के रूप में चयन किया। पिर्चिमी घाट पर्वतमाला के सिन्नकट, शस्य-श्यामल, नदी-उपत्यका नयनाभिराम दृश्यों से परिपूर्ण है, सतारा, प्राकृतिक शोभाय्रों से भरपूरः नदी, पर्वत तथा अरण्य से घिरे इस क्षेत्र में याकर भक्त रामदास का हृदय ग्रानन्द से भर उठा। यहीं पहाड़ों के हृदय में बसा एकान्त एवं शांत छाफल नामक ग्राम है। इसके नीचे एक क्षीणकाय छोटी नदी कलकलध्विन के साथ बहती है। इसी ग्राम के एक हिस्से में कुछ दिनों के लिए स्वामी रामदास के साधन-श्राश्रम की स्थापना हुई।

श्राश्रम तो स्थापित हो गया, परन्तु ग्राश्रम के विग्रह कहाँ थे ? इष्टदेव की विग्रह की स्थापना न होने तक रामदास के हृदय में शांति नहीं होगी। थोड़े ही दिनों में इस समस्या का मी समावान हो गया। एक दिन गंभीर रात्रि में

ष्यानासन पर बैठे हुए स्वामी रामदास को एक अपूर्व निर्देश प्राप्त हुन्ना। इष्टदेव रामचन्द्र, उनसे कह रहे हैं, ''वत्स रामदास, तुम्हारे आश्रम मंदिर में प्रवेश के लिए लम्बी अवधि से उत्सुक हूँ। तुम्हारे स्नान-घाट के एक किनारे, नदी में, मेरा विग्रह घँसा हुन्ना है। कल प्रातः उसका नदी से उद्धार करो, तथा उसे अपने आश्रम में स्थापित कर डालो।"

श्री रामजी का यह प्रस्तर विग्रह, दूसरे ही दिन, नदी से उठा कर लाया गया। रामदास ने परम ग्रानन्द पूर्वक, इसकी सेवा-पूजा ग्रारंभ की। कुछ ही दिनों के बाद महाबीरजी की भी एक मूर्ति, समारोह पूर्वक यहाँ स्थापित की गयी।

छाफल के ग्राश्रम में रामदास ने ग्रधिक दिनों तक निवास नहीं किया। वहाँ कुछ दिनों तक रहने के बाद वे शिवथर नामक एक ग्रत्यन्त एकान्त स्थान पर जा पहुँचे। जन-साधारण से दूर इस निर्जन क्षेत्र में उन्होंने लगभग दस वर्षों तक निवास किया। विशिष्ट जीवनीकार एवं शिष्यों के मतानुसार इसी स्थान पर रामदास ने ग्रपने ग्रधिकांश जनिष्य धर्म-संगीत एवं तत्व ग्रन्थों की रचना पूर्ण की।

इसके वाद रामदास, फिर एकान्त एवं ग्रवकाश की खोज में बाहर नहीं निकले। ग्रपने विपुल उद्यम, कर्मशक्ति एवं सृजन-प्रतिभा के साथ वे धर्म-संगठन के कार्य में कूद पड़े, तथा महाराष्ट्र के जनजीवन में ग्रभूतपूर्व जीवनी-शक्ति के संचार में निमग्न हो गये।

रामदास का व्यक्तित्व, ग्राचार-ग्राचरण एवं धर्म-प्रचार की विधि श्रत्यन्त ग्राकर्षक थी। ये कौपीनधारी, सर्वत्यागी संन्यासी गांव-गांव में ग्रपने भक्त एवं शिष्यों के साथ धूमने लगे। उनकी धर्म सभाग्रों में शास्त्रों के व्याख्या-विश्लेषण एवं भजन-कीर्तन से काफी जनता एकत्रित होने लगी। रामदास एक तरफ भावुक भक्त, किव एवं कीर्तन-नायक थे तो दूसरी तरफ वेद-वेदान्त, पुराण-शास्त्र एवं योग-मार्ग पर भी उनका समान ग्रधिकार था। विशेष रूप से उनके भजन, कीर्तन एवं धर्म-राज्य-संस्थापन की ग्राश्वासन भरी वाणी सहस्रों नर-नारियों को नवीन प्रेरणा से उद्बुद्ध करती।

रामदास की धर्म-सभा में ग्राम के उच्च-नीच, शिक्षित-ग्रशिक्षित धनी-निर्धन सभी परम उत्साहपूर्वक जमघट लगाये रहते। उनके उज्ज्वल व्यक्तित्व को केन्द्रित करके ग्रानेक स्थानों पर सुनियोजित भक्त-गोष्ठियाँ खड़ी होने लगीं। मक्तों को केवल हँसा-कला कर तथा भावावेग का ज्वार उफना कर ही रामदास का कर्त्तव्य शेष नहीं हो जाता, वरन्, ग्रसामान्य संगठन-प्रतिमा के बल

से वे अल्पकाल में ही भक्तों को एकत्रित कर एक-एक मठ एवं साघन केन्द्रों की स्थापना करने लगे। उन केन्द्रों पर इष्टदेव रामचन्द्र एवं महायोगी मारुतिनन्दन की मूर्त्तियों की पूजा, समारोहपूर्वक होने लगी। इस प्रकार इन मठों के केन्द्र से नवीन मिक्त-धर्म की स्रोत-धारा प्रवाहित होने लगी।

गुरुजी ने रामदास को वर दिया था, कि ऋदि-सिद्धि दोनों ही उन्हें हस्तगत होगी। अब वह वर फलीभूत होने लगा। कुछेक वर्षों में ही महाराष्ट्र के नाना क्षेत्रों में रामदासी रामाइत संप्रदाय का प्रभुत्व दृष्टिगीचर होने लगा। अनेक मठ-मंदिर भी निर्मित हुए। असंख्य मराठियों की दृष्टि में, रामदास, रामजी के श्रेष्ठ भक्त तथा मारुतिनन्दन के अवतार के रूप में गण्य होने लगे।

रामदास की जीवन साधना में भिक्त, ज्ञान एवं कर्म—तीनों का ही समन्वय वृष्टिगोचर होता है। ग्रपने संपूर्ण जीवन में वे ग्रवतार—पुरुष, रामचन्द्र, की उपासना एवं ग्रचना की ही बात कहते रहे। ग्राज भी उनके संप्रदाय में इष्ट रामचन्द्र की षोड़शोपचार पूजा प्रचितत है। उन्होंने प्रभु रामजी को ही परम ब्रह्म के रूप में स्थापना की है। इन स्थलों पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि वे ग्रहैतवाद के तत्त्वों का भी निष्ठापूर्वक विश्लेषण करते हैं। उन्होंने रामराज्य ग्रथवा धर्मराज स्थापना का जो महान व्रत ग्रहण किया उसके माध्यम से ईश्वरीय कर्म के उद्यापन का ग्रान्तरिक प्रयास प्रस्फुटित हो उठा। उनके द्वारा रचित भिक्त-संगीत एवं धर्म-ग्रन्थों ने तत्कालीन जन-समाज में प्रवल उद्दीपना की सृष्टि कर डाली।

इन दिनों महाराष्ट्र में पंढ़रपुर को केन्द्र करके भिवतसाधना का स्रोत प्रवाहित हो रहा था। इस भिवतधारा के प्रवर्तक थे, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, प्रवाहित हो रहा था। इस भिवतधारा के प्रवर्तक थे, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव इत्यादि महात्मागण। महाराष्ट्र के प्रत्येक जनपद में इनका प्रभाव विद्यमान था। इसी कारण रामदास भी इस प्रभाव से मुक्त नहीं रह सके। फिर भी उनका भिवत ग्रान्दोलन, पंढ़रपुर से ग्रानेक माने में पृथक् था। विट्ठलिंग ग्राथवा कृष्ण विग्रह उनके इष्ट नहीं थे, वरन् उनके इष्ट रामचन्द्र थे। उनकी जीवन-साधना का एकमात्र केन्द्र था, ग्रावताररूपी रामचन्द्रजी की पूजा एवं उनके धर्मराज्य की प्रतिष्ठा का प्रयास, ग्रीर रामजी के माध्यम से ही उन्होंने साधन-जीवन के ग्रंत में सत्यम्-शिवम् ग्राहैतम के ग्राहैत ब्रह्मात्मज्ञान पर पहुँचने की चेष्टा की है।

रामदास के ग्रन्थों से स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, कि वेदान्त के श्रद्वैततस्व के ऊपर उनकी एक स्वामाविक रुझान थी। लगता है, उनके रामाइत् गुरु, मक्तिवादी होते हुए भी श्रद्वैत-वेदान्त में पारंगत थे, एवं उनका प्रभाव शिष्य ७/१२ रामदास के ऊपर स्पष्ट रूप से पड़ा था। तत्कालीन श्रृंगेरी मठ के ग्रनेक साधक ग्रद्धैत वेदान्ती होते हुए भी रामचन्द्र के उपासक थे। ऐसा भी हो सकता है कि इन्हों में किसी के साथ विशेष घनिष्टता हो जाने के बाद रामदास के ग्रन्दर रामभित एवं ग्रद्धैतवाद का यह समन्वय मूर्त्त हो उठा था। ताकरेली एवं छाफल के एकांत परिवेश में रहने के समय, रामदास ने लम्बी ग्रविघ तक वेदान्त, ज्ञानेश्वरो-गीता एवं योगवाशिष्ठ, रामायण का गंभीर रूप से ग्रध्ययन किया था। स्वभावतः इन सब ग्रन्थों के ज्ञानमार्गी तत्वों का प्रवेश उनके ग्रध्यात्म-जीवन में दृढ़ रूप से हो गया था। एवं उत्तर जीवन में उनके भित्रवाद की रक्षान ग्रद्धैतवोध की ग्रोर हो गयी थी।

रामदास के श्रध्यात्म-जीवन के उपादान जिस दिशा से भी प्रभावित हुए हों, वे श्रपने मतवाद एवं तत्त्वादर्श को एक विशिष्ट रूप देने में सक्षम हुए थे। प्रधानतः उनको केन्द्र करके ही रामभिक्तवाद का परम तत्त्व विकसित हो उठा, इसमें संदेह का कोई प्रयोजन नहीं है।

दार्शनिक व्याख्या अथवा तत्त्ववाद के संदर्भ में रामदास जो भी कहें, व्यावहारिक जीवन में तथा जनसाधारण के आचार्य एवं उपदेष्टा के रूप में वे रामभिक्त एवं राम-उपासना के ऊपर ही विशेष वल दे गये हैं। उनके संप्रदाय के मठ-मंदिरों में भिक्त-साधना, पूजा-अर्चना तथा नाम-कीर्तन का ही प्राधान्य अधिक दृष्टिगोचर होता है। उनके असंख्य भिक्त गाथाओं में, इष्ट की कृपा-भिक्षा, शरणागित और चित्त की विह्वलता पर ही अधिक वल है। करुणाष्टक के एक पद में साधक कि रामदास, प्रभु के चरणों में सखेद निवेदन करते हैं:

है राम! नित्य ये हृदय मेरा,
श्रनुताप की ज्वाला में जल रहा है।
श्रत्यन्त चंचल है मेरा मन,
मैं उसे वश में करने को सक्षम नहीं।
हे प्रमु, हे करुणामय,
मेरे इस माया-पाश को काट डालो,—
जो करता है सृजन मरीचिका मोह का।
श्राम्रो प्रमु, मेरे हृदय-कुटीर में,
तुमसे विलग हो जीवन में श्रवसाद की शून्यता श्रा गयी है।
तुम्हारी श्राराधना बिना कट रहे हैं मेरे दिन,
बन्धु स्वजनों एवं वित्त विभव के बीच
श्रपनेको इर्षा एवं स्वार्थान्यता में खो चुका हूँ।

हे रघुपित, हे करुणामय,
अपने मन की उदारता का अवदान दो,
जिससे अपना सर्वस्व बिना कष्ट अर्पण कर सक्ूँ—
पूर्ण विश्वास से तुम्हारे चरणों में स्थान पा सक्ूँ।
इन्द्रियों की सेवा में क्या पा सक्ूँगा, परमानन्द?
हे रघुनाथ, तुम्हारे बिना
मैं हो गया हूँ, रिक्त, हतभाग्य।
हे प्रभु, इसी कारण चरणों में आशीष की याचना करता हूँ—
कि मेरा जीवन, ब्रह्ममय हो।

फिर प्राप्ति के परमानन्द से उत्फुल्ल होकर दास रामदास एक ग्रीर श्रमंग पद में कहते हुए सुने जाते हैं:

हे दयाल रघुनाथ, हे मेरे प्रमु,
कितने पाप किए हैं इस जीवन में—
उसमें किसी में तुमने क्षमा प्रदान नहीं की ?
तुम्हारी गुणरािश्व ग्रसीम ग्राकाश में
संख्यातीत नक्षत्रों जैसी खिचत है —
उनमें कितनी स्मृति पटल पर रखना संभव है ?
क्या करके तुम्हारे ग्रपार ऋण का शोधन कर सकता हूँ ?
दीनों के शरणदाता तुम्हीं हो प्रमु, तुम्हीं हो परमगित—
यही परिचय तुम्हारा बास्तविक परिचय है।
तुमने सुख दिए हैं परन्तु परम सुख ही मेरा काम्य है
इस कंगाल के लिए जो भी ग्रमेक्षित है
सभी तो तुम्हें ज्ञात है।
मेरा ग्रंतर जो तुमने ग्रपने दान से परिपूर्ण कर डाला है
हे प्रमु, हे रघुनाथ, कहो तो, यह ग्रमागा—किस तरह तुम्हारे ऋण-भार का शोधन कर सकेगा ?

रामदास का प्रधान ग्रन्थ 'दास बोध' उनके ग्रनुगामियों के लिए गीता जैसे नित्य पठनीय है। इस ग्रन्थ एवं ग्रन्यान्य रचनाग्रों में रामदास ने मक्तिमार्ग

१. विलबर एस डेमिंग : रामदास एण्ड रामदासीज, पृ० ३२;६०-६५

२. समर्थ रामदास स्वामी की प्रधान रचनाग्रों के नाम निम्नलिखित हैं:

<sup>(</sup>१) दास-बोध—७७५२ किवताओं के इस संकलन को रामदासी संप्रदाय के लोग सम्मानपूर्वक 'ग्रन्थ राज' कहते हैं। (२) श्री श्लोक

के साधन के लिए श्रवण, स्मरण, श्रवंना इत्यादि नौ प्रकार के अनुष्ठानों का उपदेश दिया है। गुरु सेवा, नामजप एवं नाम की र्तान पर रामदास सर्वाधिक महत्त्व देते हैं। उनके मतानुसार भिक्त-मृक्ति के मूल में सद्गुरु की कृपा ही रहती है। सद्गुरु ही अपनी शक्ति के बल से शिष्य के अधिकार को परिशुद्ध करते हैं तथा उसे ईश्वर-प्राप्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं। उनका कथन है कि गुरुसेवा के माध्यम से शिष्य का अहंबोध जिस तरह क्षीण होता जाता है, उसी तरह गुरुकृपा की अमियवारा का अवतरण भी होता जाता है।

नाम-जप एवं कीर्तन के संबंध में उनकी प्रसिद्ध रचना श्री क्लोक मनाचे— में उन्होंने कहा है :

हे मन, भ्रान्ति बुद्धि के वशीभूत होकर इस नाम का करो न त्याग, श्रद्धापूर्वंक निरंतर इसका करो अनुष्यान । जो भी दृष्टिगोचर हुआ है, इस प्रपंच में, सभी विद्धृत है, प्रभु के नाम के बल से । कुछ भी इसके साथ तुलनीय नहीं है ।

श्रपने इष्ट-नाम, रामनाम के माहात्म्य का वर्णन करते हुए मक्त साधक रामदास प्रेम से प्लावित होकर कहते हैं:

मजन एवं जप के लिए तो नाम हैं अनेक,
किन्तु भाई, रामनाम से तुलनीय है कीन नाम ?
जो हैं दीन और अभागे
कैसे वे समझ पायेंगे, इस परम वस्तु की महिमा ?
वासुकी का हलाहल पान करके
पार्वतीनाथ, शंकर ने इसी महानाम का जाप किया,
और हुए थे वे मृत्युञ्जय—
फिर कीट सदृश्य मनुष्य क्यों नहीं करेगा जप
मेरे प्रमु के इस अमृतमय नाम का ?

मनाचे— इन पदों में मन को वश में रखने के उपदेश निहित हैं। साधुगण मिक्षा मांगते समय इनको गाया करते हैं। (३) करुणाष्टक प्रनुशोचना तथा प्रार्थना से मरे ये समस्त श्लोक सान्ध्य-मजन के समय गाये जाते हैं। (४) रामदास की रामायण (सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड एवं किष्किन्द्या काण्ड)। (४) शतक पंचक एवं भूपाली नायक, प्रार्थना मूलक अभंग पद।

मिक्तमार्गीय साघना के प्रचार के साथ-साथ रामदास स्वामी ने अनेक मठ-मंदिरों की प्रतिष्ठा की । इन सभी मठ-मंदिरों को उन्होंने अपने घर्मराज्य के एक-एक सुदढ स्तम्भ के रूप में परिणत किया। भिक्त धर्म का प्रचार करते हुए भी रामदास ने कभी भी ग्रतिरिक्त भावोच्छ्वास को प्रश्रय नहीं दिया। रामचरित्र का संयम, सत्यनिष्ठा एवं न्यायपरक दृष्टांत को वे सर्वदा भक्तों के समक्ष प्रस्तुत करते । मठ एवं मंदिर के महन्य ग्रथवा परिचालकों का वे कठोरतापूर्वक नियंत्रण करते । एकबार उनके एक मठ के महन्य ने नीति के विपरीत कोई कार्य किया। इसके लिए रामदास ने उनकी शास्ति का विधान दिया - वेत्राचात । एक अन्य मठाचीश ने उपयुक्त प्रस्तुति से पूर्व ही अपने एक अनुगत भक्त को मंत्र प्रदान किया था। दीक्षा से पूर्व सतर्कता क्यों नहीं बरती गयी, इस दोष के कारण रामदास ने मठाधीश पर कठोरतापूर्वक प्रहार किया। कई विशिष्ट कीर्त्तनियाँ शिष्यों का एकबार उन्होंने दुश्चरित्र स्त्रियों के साथ देख लिया। उन्होंने इन लोगों को कीर्तन-समा से तीन वर्षों के लिए वहिष्कृत कर दिया । रामदास के मठ-मंदिरों के इस नीतिगत आदर्शवाद एवं नियम प्रुंखला ने मराठों के पुनर्गठन एवं ग्रात्मिक शक्ति के उज्जीवन में कम सहायता नहीं की।

ग्राचार्य जीवन के आरम्भ होते ही कुछेक संत एवं धर्मनिष्ठ गुरु गतप्राण शिष्यों ने रामदास का ग्राश्रय ग्रहण किया। इनके पहले दल में थे—कल्याण, श्रोष्ठ (रामदास के भ्राता), उद्धव गोसाबि, दिवाकर, बोना बाई, भ्राका बाई इत्यादि।

शिष्य कल्याण ने मात्र त्याग, तितिक्षा एवं साधना के द्वारा ही गुरु के अनुग्रह का लाभ नहीं किया, वरन् डोमगाँव मठ में रामदासी सम्प्रदाय के विशिष्टतम प्रधान मठ का स्थापन करके गुरु द्वारा आरम्भ किए हुए महान कार्य को काफी हद तक सफल कर डाला।

कल्याण रामदास के सबसे अधिक विश्वस्त अनुचर थे। उनके गुरुमितत की एक आख्यायिका, महाराष्ट्र में प्रचलित है। रामदास बीच-बीच में नाना अभिनव उपायों से अपने शिष्यों एवं भक्तगणों की भक्ति की दृढ़ता एवं आनुगत्य की परीक्षा लिया करते।

एक दिनों उन्होंने शिष्यों को ग्रपने निकट बुलाया। हाथ में एक तलवार लेकर उन्होंने गम्भीर स्वर में कहा, 'देखो, ग्राज से कोई प्रातः ध्यान-जप के बाद मुझे प्रणाम न करे। जो करेगा, उसका मस्तक मैं स्वयं काट डालूँगा।" लगता है रामदास किसी भी मनुष्य का साहचर्य सहन नहीं कर पा रहे हैं। सभी

अत्यन्त चितित हो उठे। स्वामीजी महाराज से जितना भी संभव है, सभी दूर रहने का प्रयास कर रहे हैं।

कुछेक दिन बाद रामदास ने श्राश्रम-त्याग किया। शरीर पर मात्र एक कौपीन तथा हाथ में एक तीक्ष्ण तलवार। इसी वेश में उन्होंने समीप के वन में प्रवेश किया। जाते समय वे ग्रादेश दे गये, "सावधान, कोई भी मेरे इस निर्जनवास के समय मेरे सामने ग्राने की चेष्टा न करे, तथा मेरे चरणों का कोई स्पर्श न करे।"

ग्राश्रमवासी गण, भय से स्तब्ध रह गये। कोई भी उनके साथ जाने का साहस संचय नहीं कर पाया। चारों ग्रोर यह संवाद फैल गया कि स्वाभी रामदास पागल हो गये हैं। यह बात शी घ्र ही स्वाभी जो के शिष्य, डोमगाँव के महत्य कल्याण के पास पहुँची। उसी समय वे भागते हुए ग्राश्रम में ग्राये। कहा, "ये कैसी बात है? स्वाभीजी महाराज ग्रकेले जंगल में निवास कर रहे हैं, ग्रौर तुम में से कोई उनके साथ नहीं गया? हमलोगों के रहते क्या उनके सेवा की व्यवस्था नहीं होगी? ठीक है, तुमलोग नहीं जाग्रोगे तो मैं ही वहाँ जाऊँगा।"

"परन्तु माई, नंगी तलवार लेकर स्वामीजी वन में घूम रहे हैं। किसी के प्रणाम करने जाने पर निश्चितरूप से उसका सिर कट जायगा।" एक श्राश्रम-वासी ने सतर्क कर डाला।

कल्याण ने उत्तर दिया, "ठीक ही तो है, गुरु महाराज की सेवा में अग्रसर होने पर यदि उनके हाथ से मेरा प्राण मी चला जाय, यह तो मेरे लिए परम सौमाग्य की बात है।"

कल्याण, ग्रात्म-बलिद्दान के लिए प्रस्तुत हुए । ललाट पर उन्होंने रक्त-चन्दन का लेपन कर डाला, मुँह में पर्णपत्र रख लिया ग्रौर उसके बाद गुरु के समक्ष हाथ जोड़ कर उपस्थित हुए ।

रामदास स्वामी ने सर्वप्रथम रोषपूर्ण नेत्रों से, ऋद्ध स्वर में कुछ देर तक गर्जन-तर्जन किया तथा बार-बार ग्रपनी तलवार चमकाया । कल्याण निविकार रहे । गुरु उन्माद की ग्रवस्था में हों या जैसे मी हों, वे उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करेंगे ही ग्रीर उनकी सेवा में तत्पर होंगे ।

क्षण मर में ही रामदास महाराज के क्रोध का ग्रमिनय बन्द हो गया। हाथ की तलवार दूर फेक कर, उन्होंने परम स्नेह पूर्वक कल्याण का ग्रालिंगन किया। माव विह् वल स्वर में उन्होंने कहा, "वत्स, तुम्हारे जैसे वीर एवं अात्मोत्सर्ग के लिए सदा प्रस्तुत शिष्यों की ही मुझे आवश्यकता है। इसके अलावा किस तरह प्रभु रामजी के घर्म-राज्य का स्थापन होगा ?

नीलोपन्त नाम के, रामदास के, एक गृहस्थ शिष्य थे। एकबार परिव्राजन करते हुए स्वामी जी, भक्तों के साथ उनके गृह पर उपस्थित हुए। उस समय नीलोपन्त ग्राम के बाहर किसी कार्यवश गये हुए थे। उनकी पत्नी नीरू बाई हड़बड़ा कर उठीं। स्वामी जी तथा उनके साथियों के लिए जल्दी-जल्दी कुछ भोजन की व्यवस्था करनी होगी। इस क्षेत्र में कई दिनों तक वर्षा तथा तूफान चलता रहा है, इसलिए घर में जलाने लायक लकड़ी का एक टुकड़ा भी ग्रविशब्द नहीं है। स्वामी जी को भी ग्रविक समय तक बिठाये रखना संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि ग्रमी वे ग्रागे जाने के लिए जल्दी मचाये हुए हैं।

नीरू बाई के मस्तिष्क में जलावन का एक विकल्प उपस्थित हुआ। तुरत उन्होंने अपना बबस खोलकर सभी कपड़े, साड़ी एवं मूल्यवान शाल इत्यादि का ढेर लगा दिया और चुल्हे में झोंक दिया। जलावन के रूप में इन सब वस्तुओं का व्यवहार करके उन्होंने परमानन्दपूर्वक स्वामीजी के आहार की व्यवस्था की।

थोड़ी ही देर बाद नीलोपन्त घर वापस श्राये। स्वामीजी महाराज को श्रपने घर पर देख कर उनके श्रानन्द की सीमा नहीं रही। विदा के समय, स्वामी-स्त्री दोनों ही मिक्तिपूर्वक गुरु के चरणों में प्रणाम निवेदित कर रहे हैं, उसी समय रामदासजी ने प्रसन्न स्वर में कहा, "नीलो पन्त, तुम भाग्य-वान हो क्योंकि ऐसी साध्वी स्त्री तुम्हारे घर में है। श्रन्दर जाकर देखो, माताजी, नीरु बाई ने मेरे लिए श्राहार तैयारी करने हेतु, तुम्हारे सारे मूल्यवान कपड़ों को जला डाला है। इससे लाम ही हुआ, प्रपंच की माया कुछ कट गयी है।"

नीलो पन्त बहुत खुश है। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, "सहस्रों भक्त शिष्य ग्रापकी सेवा हेतु ग्रपना शरीर न्योछावर कर रहे हैं, प्रभु! नीरु बाई ने उनकी तुलना में ऐसा क्या किया है? जाने से पूर्व ग्राप हमलोगों को ग्राशीर्वाद दोजिए। ग्रापका ग्राशीर्वाद ही हमलोगों के लिए परम पाथेय हो।"

झोलो से रामदास ने एक नारियल निकाल लिया। नीलो पन्त के हाथों में उसे देते हुए कहा, "वत्स लो, यह रहा मेरा आशीर्वाद। मैं जानता हूँ कि बहुत दिनों से तुमलोग संतान सुख से वंचित हो। मैं वर देता हूँ कि माताजी, नीक बाई की गोद में एक पुत्र का आविर्माव होगा। उसकी प्रभु रामजी के प्रति श्रचला मिनत होगी।"

इसके बाद ग्रपने साथियों के साथ, स्वामीजी महाराज घीरे-घीरे वहाँ से चल पड़े। यथासमय नीठ बाई को एक पुत्र-संतान का लाम हुग्रा। उत्तरकाल में यही पुत्र रामदास महाराज से दीक्षा-लाम करके घन्य हुग्रा।

कल्याण के गुरुमिवत की एक ग्रौर कहानी प्रचलित है। एक बार रामदास महाराज ने स्थिर किया कि वे कुछ दिनों के लिए एकांतवास में जाएँगे ग्रौर एक निगूढ़ सावना वहीं शेष करेंगे। नदी के उस पार एक विशाल वन फैला हुग्रा है। इसी के एक कोने में पर्णंकुटीर बनाकर स्वामीजी ध्यानस्थ हुए।

कुछेक दिनों बाद डोमगांव से कल्याण वहाँ आकर उपस्थित हुए। गुरुदेव के संकल्प की बात सुन कर वे अत्यन्त चितित हुए। उन्होंने सोचा कि एकांत में उनका साधन भजन तो ठीक ही चल रहा होगा, परन्तु उनके दैनिक आहार की व्यवस्था क्या होगी? इसके लिए निश्चितरूप से वे कष्ट पा रहे होंगे।

कल्याण ने स्थिर किया कि आज से कुछ दिनों तक वे नित्य एक बार, नदी के उस पार, स्वामीजी के ध्यान कुटीर तक जाएँगे और नित्य का भोजन देकर चले आवेंगे।

पिछले दिन रात को इस क्षेत्र में वर्षा का जल फैल गया था। आश्रम के सामने स्थित मैना नदी इसी कारण प्रवल बेगवती हो उठी थी और उसकी घारा मी वड़ी तीव्र हो गयी थी। गुरु के समर्पित शिष्य कल्याण भी दम लेने वाले नहीं थे। आहार के पात्र को उन्होंने माथे पर बांघ लिया। उसके वाद, 'जयजय रघुवीर, जय समर्थ रामदास स्वामी' कहते हुए वे वर्षाप्लावित नदी-गर्भ में कूद पड़े। उस पार जाकर काफी खोज-बीन करने के बाद उन्होंने गुरुजी के आश्रम का संघान मिला, और सामने ही खड़े होकर उन्होंने गुरुजी को भोजन कराया। रामदासजी के अरण्यवास के समय, प्रत्येक दिन कल्याण को इस वेगवती, विपञ्जनक नदी को तैर कर पार करना होता।

हनुमन्त स्वामी के 'रामदास चरित' में समर्थ रामदास स्वामी के अनेक योग-विमूतियों का वर्णन है। इनमें एक से, प्रधान शिष्य कल्याण के संबंध में है।

एक दिन गम्मीर रात्रि तक स्वामी जी महाराज ने अनेक अमंग पदों की रचना की। शिष्य-सेवकों में से अनेक उस समय निद्रा से अभिमूत थे। पान तथा सुपारी चवाने का अभ्यास उन्हें वरावर से ही था। सेवकों को पुकार कर उन्होंने कहा, "देखों तो, कोठरी के मीतर पान-सुपारी है या नहीं। थोड़ा चवाये वगैर अच्छा नहीं लग रहा है।"

तलाश करने पर देखा गया कि सुपारी तो प्रचुरमात्रा में थी, परन्तु पान एक भी नहीं था। ''पान के वगैर मात्र सुपारी किस तरह खायी जा सकती है—'' यह कहते हुए रामदास ने काफी बवाल मचा दिया।

इतनी रात को पहाड़ पर पान कहाँ से मिल पायगा ? यदि उसे लाना ही है तो नीचे उतर कर गाँव में जाना होगा । संभव है, वहाँ किसी गृहस्थ के घर में मिल जाय । सेवकगण एक-दूसरे का मुंह देखने लगे, परन्तु कल्याण उसी समय उठकर खड़े हो गये। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, "प्रमु, श्राप कुछ सभय तक प्रतीक्षा करें। मैं नीचे के गाँवों से पान ले श्राता हूँ।"

इतनी बात कहते हुए ग्रंधेरे पहाड़ी रास्ते पर वे द्रुतगित से उतरने लगे।
कुछेक मिनटों के अन्दर ही कल्याण की आर्त्त चीत्कार सुनायी पड़ी।
एक बिलकुल काले केवट सांप पर पैर पड़ते ही उसने कल्याण को डस लिया
था। रामदास तथा शिष्य एवं सेवकगण, मशाल लेकर उसी क्षण उधर दौड़
पड़े। सर्प-दंश से पीड़ित, कल्याण उस समय जमीन पर लेट रहे थे। चेहरे
पर असह्य वेदना की छाप थी। मुंह से अविराम फैन निकल रहा था।

रामदास, शिष्य के सम्मुख बैठ गये। ग्रस्फुट स्वर में मंत्र उच्चारण करते हुए वे बार-बार कल्याण के शरीर के ऊपर हाथ फेरने लगे। उसके बाद स्नेहपूर्ण स्वर में उन्होंने कहा, "वत्स कल्याण, ग्रब उठो, उठो।"

थोड़ी ही देर में कल्याण आँखें खोलकर देखने लगे तथा घीरे-घीरे उठ बैठे। बाह्य ज्ञान वापस आते ही वे फिर गुरु महाराज के लिए पान लाने को उद्यत हुए।

प्रशंसा भरी दृष्टि से शिष्य की ओर देखते हुए गुरुजी ने कहा, "वत्स, अब तुम्हें कहीं नहीं जाना होगा। अब आश्रम वापस चलो।"

रास्ता चलते-चलते एक तरुण शिष्य ने मृदु स्वर में पूछा, "इतनी गंभीर रात्रि में, इस तरह अकेले चले ग्राना कल्याण के लिए उचित नहीं या।"

रामदास स्वामी ने हँसते हुए उत्तर दिया, "देखों, जो भी घटा है, रामजी की कृपा से ही घटा है। हम सभी निमित्त मात्र हैं। रामजी ने मुझे इंगित किया था कि कल्याण की ग्रायु ग्रब शेष है।"

"यह क्या प्रभ, इतना जानकर भी आपने इस अंधकार में वन के रास्ते पर उन्हें जाने दिया ?" एक सेवक ने विस्मयपूर्वक प्रश्न किया। ७/१३

"सर्पाघात से ही उसका जीवन शेष होना था। श्रमी ईश्वर के कार्य में उसे श्रीर बहुत कुछ करना है। इसीलिए पान-सुपारी के लिए मैंने ववाल मचा कर उसे रास्ते पर भेज दिया। काल सर्प उसे दंशित करेगा, यह मैं जानता था। मेरे पास रहते हुए, यह दुर्घटना हो गयी, यह अच्छा ही हुआ। रामजी की कुपा से उसे बचाने में सफल हुआ।"

रामदास स्वामी के विशिष्ट जीवनीकार भीम स्वामी शिरगाभकर ने एक मनोरम ब्राख्यायिका का वर्णन किया है:—

एक वार वाराणसी के एक प्रख्यात पंडित घूमते-घूमते महाराष्ट्र पहुँचे।
ये शास्त्रार्थ में मँजे हुए थे, तथा जहाँ भी जाते, उत्साहपूर्वक साधुग्रों का
तकंयुद्ध के लिए ग्राह्वान करते। इनमें ग्रात्मविश्वास प्रचुर था। सर्वदा
वे गले में यज्ञोपवीत के साथ ही एक तेज धार की छुरी लटकाये रहते। उसे
दंभपूर्वक सभी को दिखला कर कहते, "शास्त्र विचार में जब भी मुझे कोई
परास्त करेगा, उसी समय उसके सामने ही इस छुरी से ग्रपने हाथ से ग्रपनी
जिह्वा काट डालूँगा।"

महाराष्ट्र में सवंत्र घर-घर में उन दिनों रामदास स्वामी का 'दास वोध' पढ़ा जाता था। स्वामीजी की विद्वत्ता एवं साधन-विभूति की प्रसिद्धि की बात भी नवागत पिंडत सुन चुके थे। एक दिन वे दल-बल सिंहत छाफल ग्रांकर उपस्थित हुए। उन्होंने संवाद भेजा कि वे ग्रविलम्ब स्वामी जी के साथ तर्केंद्वन्द में ग्रवतीर्ण होना चाहते हैं।

रामदास ने ग्रविलम्ब ग्रपने शिष्यों से कहा, "जाग्रो, जाग्रो, ग्रमी तुम लोग इन महात्मा को सम्मानपूर्वक ग्राश्रम में ले ग्राग्रो। मशाल एवं वाद्य भाण्ड साथ लेना न भूलना। वाराणसी के इतने बड़े पंडित! देखो, किसी तरह भी उनकी मर्यादा भंग न हो।"

ग्राडंबर पूर्वक शोभा यात्रा निकाल कर वाराणसी के तर्क शूर को श्राश्रम लाया गया। रामदास स्वामी ने स्वयं ग्रागे बढ़कर उनकी ग्रम्यर्थना एवं ग्रमिवादन किया। परन्तु स्वामी जी के ग्रमिवादन की ग्रोर पंडित जी ने कोई ध्यान भी नहीं दिया। दर्प पूर्ण स्वर में उन्होंने कहा, "मेरा समय श्रत्यन्त मूल्यवान है। श्रिधक विलम्ब न करके ग्राप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें, यदि ग्राप उसमें समर्थ हों।"

रामदास ने मुस्कराते हुए कहा, "विद्या ही वही परम वस्तु है, जो हृदय कोटर को श्रालोकित करता है। फिर भी शास्त्रों में पारंगत होकर भी आप ऐसे अंघकार में क्यों डूबे हुए हैं?" कोध से पंडित के दोनों नेत्र प्रज्वलित हो उठे, चीखते हुए उन्होंने कहा, "तुम्हारा इतना औद्धत्य ? यहाँ किसके समक्ष खड़े होकर तुम बात कर रहे हो, जानते हो ?"

"पंडितवर, अच्छी तरह जानता हूँ। अब आप कृपा करके अपने शास्त्र तत्वों के प्रश्नों का उत्थापन करें। यथा संगव सभी उत्तर आपको अभी मिलेंगे।" रामदास ने सविनय निवेदन किया।

कुढ़, उत्तेजित पंडित ने ग्रपने प्रश्न वाणों का निक्षेप किया। साथ ही साथ स्वामी रामदास ने अपनी एक योग-विभूति का प्रदर्शन किया। बहुत से लोग उनके सामने भीड़ लगाये थे। इसी मीड़ में से एक निम्न श्रेणी के अर्घ शिक्षित व्यक्ति को रामदास ने पास बुलाया। कुछ देर तक अपलक उसकी खोर दृष्टि निबद्ध करके उन्होंने उसके मीतर शक्ति-संचालन किया। उसके बाद उन्होंने दृढ़ स्वर में निर्देश दिया, "वत्स, पंडितजी के सभी शास्त्रीय प्रश्नों का यथा संभव उत्तर तुम दे डालो।"

सभी के समक्ष एक अविश्वसनीय काण्ड घट गया। अर्धशिक्षित व्यक्ति के मुख से अविरल धारा प्रवाह जैसे नाना शास्त्रों के दुश्ह तत्वों का व्याख्या, विश्लेषण निःसृत होने लगा। वाराणसी के पंडित महाराज विस्मय से हत्वाक हो उठे। इस अविध में उन्हें स्पष्ट हो गया था, कि रामदास एक सिद्ध महात्मा हैं। अलौकिक प्रज्ञा तथा अलौकिक शक्ति के वे अधिकारी हैं। ऐसे व्यक्ति के समक्ष विद्या का दम्म प्रदर्शित करके उन्होंने मयानक भूल की है।

रामदास के चरणों में प्रणत होकर वे बार-बार क्षमा की भिक्षा माँगने लगे तथा अपनी जिह्वा काटने के लिए भी उद्यत हुए।

यज्ञोपवीत से झुलती हुई छुरी को तुरत दूर फेंकते हुए रामदास जी ने पंडित से कहा, ''पंडितवर, आपको मैंने बहुत पहले ही क्षमा कर दिया है। स्मरण रखेंगे कि आपकी जिह्ना, आपका शरीर, सभी रामजी का ही है। अगर इसका छेदन ही करना है तो वे स्वयं करेंगे। आपके देह-मन-आत्मा किसी पर भी तो आपका अधिकार नहीं है। अच्छा ही हुआ, आपका दम्म नष्ट हो गया। अब यथार्थ विद्या आपके आधार में आ गयी है।"

इन पंडित ने इसके बाद दीन भाव से रामदास का शिष्यत्व ग्रहण किया। वाराणसी वापस जाते समय, भ्राग्रहपूर्वक रामदास की रचना, दास बोध की एक प्रतिलिपि भ्रपने साथ लेते गये।

सिद्ध पुरुष के रूप में उस समय रामदास की ख्याति सर्वत्र थी, इसके अलावा एक सुसंबद्ध मिततवादी संप्रदाय के नेता के रूप में भी पूरे महाराष्ट्र में

उनकी प्रचुर मर्यादा थी। इन्हीं दिनों एक शुभलग्न में राजा शिवाजी भोंसले का रामदास के साथ मिलन हुग्रा। यह मिलन मिणकांचन के संयोग जैसा ही था। रामराज्य, धर्मराज्य, स्थापन का जो स्वप्न रामदास इतने दिनों से देखते ग्रा रहे थे तथा जिस स्वप्न को रुपायित करने हेतु उन्होंने जीवन का उत्सर्ग किया था, उसी महान ईश्वरीय कर्म के धारक एवं वाहक हुए राजा शिवाजी। इन दोनों के मिलन से सारे महाराष्ट्र में ग्रात्मिक शक्ति एवं क्षात्रशक्ति की युग्म धारा प्रवाहित हुई। समग्र भारत में इसका दूर प्रसारी प्रभाव पड़ा। एक एवं ग्रखण्ड धर्मराज्य के परम संभावना की ग्राशा देश में दूर-दूर तक फैल गयी।

शिवाजी के अम्युदय की ग्रोर स्वामी रामदास की दृष्टि सर्वदा निबद्ध थी। वे इससे अनिभज्ञ नहीं थे कि ग्रौरंगजेव का नगण्य 'पार्वत्य मूषक' शिवाजी मोंसले घीरे-घीरे एक दृढ़ मूल स्वाधीन राज्य की बुनियाद डाल चुका है। मात्र इतना ही नहीं, इस राज्य में घर्मकृत्य हों, एवं वह उच्चादर्श से अनुप्राणित हो उसके लिए उनके व्याकुलता की सीमा नहीं थी। ग्रंतर से रामदास स्पष्ट रूप से समझ गये थे कि शिवाजी को उनकी सहायता लेनी ही होगी, तथा उनके पास ग्राना ही होगा। परन्तु ग्रभी नहीं, ग्रौर कुछ समय तक रामदास को ग्रपेक्षा करनी होगी। लग्न समागत होते ही शिवाजी ग्राकुलता पूर्वक दौड़कर चले ग्रावेंगे ग्रौर रामदास का परमाश्रय ग्रहण करेंगे।

सैन्यबल एवं राज्य परिवि के विस्तार के साथ-साथ शिवाजी भोंसले के ग्रंतर में भी परम कल्याण की मावना जग पड़ी थी, तथा ग्रात्मिक उज्जीवन के लिए वे व्यग्न हो उठे थे। जब भी वे किसी साधु-महात्मा का संघान पाते, श्रद्धा पूर्वक उनके दर्शन करते तथा यथा साध्य सेवा-परिचर्या भी करते। साधारण साधु-संन्यासी से लेकर पंढ़रपुर के साधु तुकाराम जी का साहचर्य, किसी को भी शिवाजी ने नहीं छोड़ा। किन्तु ग्रवतक उन्हें ग्रात्मिक संघान एवं चिह्नित सद्गुरु का संघान नहीं मिल पाया था।

रामदास स्वामी के भ्रादर्श एवं संगठन की नाना सूचनाएँ शिवाजी को मिल चुकी थी। उनके माहात्म्य तथा योगैंश्वयं की ख्याति भी उनके लिए श्रज्ञात नहीं थी। इन महापुरुष का भ्राश्रय ग्रहण करने हेतु उनका म्रंतर भ्रत्यन्त व्याकुल हो उठा था। रामदास उन दिनों किसी मठ में स्थायी रूप से निवास नहीं करते थे, वरन् स्वेच्छापूर्वक घूमते फिरते रहते। इसीलिए किस तरह और कहाँ महात्मा का दर्शन हो सकेगा, शिवाजी बीच-बीच में विचार करते रहते।

शिवाजी के एक कर्मचारी नरसोमल नाथ ने खबर दी कि स्वामीजी इन दिनों छाफल के मठ में निवास कर रहे हैं। कुछ ग्रंगरक्षकों को साथ लेकर शिवाजी तुरत वहाँ के लिए रवाना हो गये। परन्तु महात्मा से साक्षात् नहीं हो पाया। उन्हें ज्ञात हुन्ना कि रामदास स्वामी वह स्थान त्याग करके कहीं अन्यत्र चले गये हैं।

छाफल का मठ छोटा होते हुए भी अत्यन्त मनोरम था। शिवाजी ने साधुओं से जिज्ञासा की, यह सुन्दर मठ किस तरह तथा किसकी सहायता से निर्मित हुआ है।

साधुओं ने विस्मय पूर्वक कहा, "यह क्या महाराज, क्या ग्राप जानते नहीं हैं, यह ग्रापके द्वारा प्रदत्त बन से तैयार हुग्रा है। कई वर्ष पूर्व पूना में, ग्रापके पुरोहित के घर गिरि गोसाबी नासिरकर नामक एक कीर्तनियाँ रामलीला कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन से प्रसन्न होकर ग्रापने उन्हें कुछ ग्रर्थदान करने की इच्छा प्रकट की थी। ये कीर्तनियाँ रामदास महाराज के एक परम भक्त थे। उन्होंने अनुरोध किया कि महाराज द्वारा प्रदत्त यह घन रामदास स्वामी जी को ही छाफल के राममंदिर के निर्माण हेतु दे दिया जाय। यही तो वह मंदिर है। ग्रापकी सरकार से तीन सौ स्वर्ण मुद्राएँ इस पवित्र कार्य के लिए मिलीं थी।"

इस संवाद को सुनकर शिवाजी रुष्ट हुए। मंदिर क चारों ग्रोर घूमकर उन्होंने देखा कि नदी की तीव्र घारा इसकी मित्ति की ग्रोर ग्रग्रसर होती जा रही है। सरकारी ग्रधिकर्ता को बुलाकर, उन्होंने उसी समय हुक्म दिया, "किसी उपाय से इस नदी की स्रोत घारा को घुमा डालो जिससे स्वामी जी के इस मंदिर की रक्षा हो। इसके लिए ग्रर्थव्यय में कार्पण्य करने की ग्रावश्यकता नहीं है।"

निर्देश के ग्रनुसार कार्य संपन्न होने में विलम्ब नहीं हुआ। फलस्वरुप छाफल का यह मंदिर ध्वस्त होने से बच गया।

शिवाजी की सारी बातें रामदास स्वामी के पास यथासमय पहुँची ! इसके कुछ दिन बाद शिवाजी एक धर्मानुष्ठान में योग देने के लिए माहुली गये हुए थे। वहीं एक शुभ मुहूर्त्त में रामदास स्वामी का एक छोटा पत्र उन्हें मिला। इस पत्र को पाते ही राजा विह्वल हो गये और उन्होंने तुरत महात्मा को उत्तर दिया:

"हे महातापस, मैं आपके चरणों में अपराधी हूँ। आपके हृदय में असीम करुणा है। आपकी आशीष-पूत लिपि ने मुझे भरपूर, परम आनन्द दिया है। किस भाषा में मैं उनका वर्णन करुँ? आपने कृपा करके मेरा गुणगान किया है, परन्तु मैं जानता हूँ कि मैं उसके लिए सर्वधा उपयुक्त नहीं हूँ। बहुत दिनों से आपके दर्शनों का अभिलाषी हूँ, और सुयोग पाते ही आपके समक्ष उप-स्थित हो सकता हूँ। हे प्रभु, क्या आप मुझे ग्रहण करेंगे? मेरी प्यास क्या मिटायेंगे?"

इस पत्र को भेजने के बाद दूसरे ही दिन शिवाजी अपने अंगरक्षकों के साथ छाफल आये। वहाँ जाने पर ज्ञात हुआ कि रामदास महाराज उस समय सिंगन-बाड़ी में निवास कर रहे हैं। मठ के साधुओं ने उनसे कहा, "महाराज, इस समय स्वामीजी के पास आपका जाना ठीक नहीं होगा। कारण, इन दिनों वे हनुमान जी के मंदिर में एक विशेष पूजा के अनुष्ठान में व्यस्त हैं। पूजा-अर्चना की समाप्ति पर स्वामीजी अपने हाथों से अनेक भोगराग प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद माइतिनंदन को उसे निवेदित कर सूर्यास्त के पश्चात् वे प्रसाद ग्रहण करने हेतु बैठेंगे। अच्छा होता, आप उनसे किसी दूसरे दिन साक्षात् करने की चेष्टा करते।"

शिवाजी ने यह बात नहीं मानी । कहा, "हृदय अत्यन्त व्याकुल हो गया है। अधिक धैर्य घारण करना ग्रव मेरे लिए संमव नहीं हो पा रहा है। इसके म्रलावा त्राज तो वृहस्पतिवार-गुरुवार है। इसी शुभ दिन में मैं स्वामीजी के दर्शन करूँगा।"

रक्षीदल को पीछे रखकर वे जल्दी-जल्दी अग्रसर हुए। दो व्यक्तियों को साथ लेकर वे सिंगन-वाड़ी के मठ में उपस्थित हुए तथा रामदासजी के चरणों में लोट पड़े।

रामदास स्वामी के हाथों में उस समय भी शिवाजी का सद्यः प्राप्त पत्र पड़ा था। प्रसन्न मधुर कण्ठ से उन्होंने कहा, 'राजा, श्राप श्रावेंगे यह तो मुझे ज्ञात था। परन्तु क्या मैं पूछ सकता हूँ कि साक्षात्कार के लिए श्राप इतने व्यग्न थे, फिर श्रीर पहले ही श्रापसे भेंट क्यों नहीं हुई ?"

"मैं श्रभागा हूँ, इसीलिए श्रभिलाषा रहने पर भी इतने दिनों तक श्रापके दर्शन से वंचित था। प्रभु, श्रनिच्छापूर्वक जो यह त्रुटि हो गयी है, उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। श्रव जब कि मुझे श्रापके दर्शन मिल हो गये हैं, मुझे श्रपने से दूर रखने की चेष्टा न करेंगे। मुझे दीक्षा दान करके शीघ्र मेरा उद्धार करें।"

शास्त्रीय विधान के अनुसार दीक्षा अनुष्ठान संपन्न हो गया । चैतन्यमय मंत्र ग्रहण के पश्चात् शिवाजी ने सर्वदा के लिए गुरु महाराज के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया । यह शुभ दिन १६४९ ई० में था जो कि रामदास एवं शिवाजी के मिलन का दिन था। महाराष्ट्र की धर्म-संस्कृति के इतिहास में यह सर्वदा स्मरणीय रहेगा।

गुरुजी के धर्म राज्य स्थापना की परिकल्पना में शिवाजी का ग्रवदान यथेष्ठ है। इस परिकल्पना की पृष्ठभूमि में स्वामी रामदास की ग्राध्यात्मिक-शिक्त थी, तथा शिवाजी ने अपने क्षात्र-तेज तथा अर्थ-बल का उत्सर्ग किया था। शिष्यत्व ग्रहण करने के पश्चात् शिवाजी ने नये-नये मठ-मंदिरों की प्रतिष्ठा हेतु ग्रपने राज्य कोषागार को उन्मुक्त कर डाला। इन धर्म केन्द्रों को वड़ी-बड़ी जागीरें देकर, दृढ़ भित्ति पर स्थापित करने में उन्होंने सहायता की। गुरु और शिष्य के इस महान प्रयास ने सारे भारतवर्ष के राष्ट्रीय चेतना एवं धर्मादर्श के समक्ष एक नूतन क्षितिज का उन्मोचन कर डाला, जिसने सहस्रों धर्मप्राण, ग्रादर्शवादी मनुष्यों के हृदय में एक महान मिवष्य की ज्योति जगा डाली।

रामदास स्वामी ने एक दिन शिवाजी को एकान्त में बुलाकर कहा, "शिवाजी, श्रभी तक तुमने एक गुरुत्वपूर्ण कार्य को समाप्त नहीं किया है, श्रव उसे शेष कर डालो।"

"वह कार्य क्या है प्रभु, ग्रादेश दें। सारी शक्ति लगाकर मैं उसका पालन करूँगा।" हाथ जोड़कर शिवाजी ने निवेदन किया।

"तुम्हारा राज्यामिषेक तो अवतक हुआ नहीं। इस अनुष्ठान को शास्त्रीय विधान के अनुसार संपन्न करना होगा। तुम धर्म राज्य के अधीक्वर हो। मात्र महाराष्ट्र ही नहीं, सारी भारतभूमि तुम्हारी ओर आशा भरी वृष्टि से देख रही है। तुम्हारे इस शासन को शास्त्रीय समर्थन की भित्ति पर मैं खड़ा करना चाहता हूँ। तुम्हारी शक्ति की वास्त्रविक क्षात्रशक्ति के रूप में गणना हो, यह भी मैं चाहता हूँ। भारत के श्रेष्ठ शास्त्रविद् बाह्मण, साधुमहारमा, समाजनेता एवं जनसाधारण के समक्ष, प्राचीन भारतीय प्रथा से तुम्हारा अभिषेक हो, यही मेरी इच्छा है। पवित्र यज्ञ, होम संपन्न किए जाएँ। अविलम्ब इसका आयोजन करो।"

गुरु का आदेश शिरोधार्य करके, शिवाजी भोंसले, शीघ्र ही इस कार्य के लिए वृती हुए। काशी धाम में उन दिनों प्रकाण्ड शास्त्रविद् गागा भट्ट की वड़ी ख्याति थी। वेद के कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड, दोनों में ही वे पारंगत थे। उन्हीं को अभिषेक किया के प्रधान आचार्य के रूप में मनोनीत किया गया। भारत में सर्वत्र धर्मसंस्कृति एवं समाज के नेताओं के पास निमंत्रण-पत्र भेजे

गये । समारोह पूर्वक एवं शास्त्रोक्त विधान के ग्रनुसार, शिवाजी महाराज का ग्रमिषेक-उत्सव संपन्न हुन्ना ।

सारे कार्य शेष हो चुके हैं ग्रौर पंडितवर गागा भट्ट एक सप्ताह के ग्रंदर वाराणसी वापस जाने वाले हैं। सहसा एक दिन भट्टजी ने देखा, प्रातः उठ कर शिवाजी भिक्तपूर्वक, सर्वप्रथम मराठी माषा में लिखित एक धर्म ग्रन्थ का पाठ कर रहे हैं।

"महाराज, इस मराठी पोथी का क्या ग्राप नित्य इस समय पाठ करते हैं ?" मट्ट जी ने प्रश्न किया।

"हाँ, पंडितवर, यह मेरा दैनिक कार्य एवं प्रधानकृत्य है।"

"इस ग्रन्थ का क्या नाम है, तथा यह किसके द्वारा रचित है ? कीन से तत्त्व इसमें हैं, यह मुझे स्पष्ट बताने की कृपा करें।"

"यह ग्रन्थ मराठी में लिखा है, तथा इसका नाम है दासबोध मेरे गुरु, महात्मा रामदास स्वामी, इसके रचियता हैं।"

"यह तो वड़ी ग्रजीव बात है, महाराज । ग्राप-जैसे विलक्षण, शास्त्र प्रेमी व्यक्ति की ऐसी रुचिहीनता ? ग्रापके लिए तो इस ग्रन्थ का पाठ सर्वथा अशोभनीय है । वैदिक भाषा, संस्कृत भाषा, वही तो हमारे श्रापके उपयोग के लिए है । वेद-वेदान्त, उपनिषद् सभी को छोड़कर, ग्रंततः ग्राप मराठी 'दास-बोध' लेकर मत्त हो रहे हैं ? छि:।"

महाराज शिवाजी ने सिवनय उत्तर दिया, "पंडितवर, इस पोथी के मराठी में लिखे रहने पर भी इसमें सारी बातें हमारे प्राचीन शास्त्रों से ही संकलित की गयी हैं। मेरी घारणा है कि प्रज्ञावान, योगसिद्ध महापुरुष द्वारा रचित यह ग्रन्थ सारी मानवता के कल्याण-साधन में सक्षम है। इसी कारण इसका मैं नित्य पाठ करता हूँ।"

गागा मट्ट शिवाजी की बात सुनकर व्यंगपूर्ण हैंसी हंसने लगे, तथा इस प्रसंग को उन्होंने बन्द ही कर दिया।

परन्तु शिवाजी को मट्ट जी की बात विस्मृत नहीं हुई। मन ही मन उन्होंने स्थिर किया कि पंडितवर को शीघ्र समुचित शिक्षा देकर महाराष्ट्र से विदा दी जायगी।

दो दिन बाद ही राजप्रासाद में स्वामी रामदास की एक धर्मसभा का अनुष्ठान हुआ । इस सभा में प्रधान आयोजन था, दासवोध की व्याख्या और रामलीला कीर्तन । गागा मट्ट एवं अन्यान्य बड़े पंडित भी इस सभा में निमंत्रित थे।

सभा शुरू हुई। इष्टनाम तथा इष्टलीला गाते-गाते, स्वामी रामदास दिव्य भाव से उद्दीपित हो उठे। कभी वे हँस रहे हैं, तो कभी रो रहे हैं—मानों यह महाभाव की उत्सारक एक अनिर्वचनीय अवस्था हो। अगणित श्रोता एवं दर्शनार्थी इन कौपीनधारी, सर्वत्यागी महापुरुष की ओर निर्निभेष दृष्टि से देख रहे हैं। उनके भाव-रस की उत्ताल तरंग बार-बार हिचकोले ले रही हैं। रामदास का यह लीला वर्णन मानों जीवन्त हो उठा है। भावविह्वल श्रोताओं के नयनों के समक्ष राम, सीता, लक्ष्मण, भरत और हनुमान एक-एक की मूर्तिं मानो भास्वर हो उठी है। भाव एवं तत्त्व के मिश्रण से दिव्य लोक का अपूर्वं परिमंडल रचित हो रहा है।

गागा भट्ट निर्निमेष दृष्टि से इस भावमय इन्द्रजाल की ग्रोर देख रहे हैं, श्रीर हृदय के ग्रंतस्तल से एक ग्रलीकिक स्पन्दन उद्गत हो रहा है। किसी तरह पंडित धर्य धारण किए रहे। उसके उपरान्त सभा शेष होने पर, उन्होंने आवेगपूर्वक स्वामी रामदास को पकड़ लिया। गद्गद् कण्ठ से उन्होंने कहा, "स्वामी जी, मैं ग्रापसे क्षमा-भिक्षा की याचना करता हूँ।"

"पंडितवर, ऐसी बातें कहकर मुझे पाप के पंक में न डुबाइये।" स्वामी रामदास ने ये विनयनम्र वचन कहे।

"नहीं स्वामी जी, मैं सचमुच अपराधी हूँ। आप कितने बड़े ज्ञानी तथा कितने बड़े प्रेमिक पुरुष हैं, वह मैं समझ नहीं पाया था। आपका मूल्य समझने में मुझसे भूल हुई थी। आज इस सभा में मैं आपके वास्तविक रूप को समझने में सक्षम हो गया हूँ।"

वाराणसी वापस जाकर भी गागा भट्ट, लम्बी ग्रविध तक स्वामी रामदास की दिव्योज्ज्वल स्मृति भूल नहीं पाये। इन मराठी साधक के प्रति उनकी श्रद्धा सर्वेदा ग्रट्ट रही।

रामदास स्वामी के विशिष्ट जीवनीकार मीमस्वामी सिरगाभकर ने स्वामीजी के योग-विमूित की एक अत्यन्त अव्चर्यजनक कहानी वर्णित की है। उन दिनों कई शिष्यों के साथ वे एक गाँव से दूसरे गाँव परिव्राजन कर रहे थे। उस दिन एक गाँव के बाहर वे विश्वाम कर रहे हैं। पास ही में एक श्मशान है। सहसा एक सद्यः विश्ववा की आर्त चीत्कार एवं छलाई स्वामीजी के कानों में पड़ी। छलाई बड़ी ममंभेदी थी। जल्दी-जल्दी वे शिष्यों के साथ श्मशान की ओर चल पड़े। जाने पर देखा, स्थान लोगों से खचाखच मरा हुआ है— याम के पटेल की मृत्यु हो गयी है। शव तुरत ही लाया गया है। पटेल के स्त्री का ललाट सिन्दूरिजप्त है और शरीर पर लाल किनारी की एक नई साड़ी ७/१४

है। स्वामी की मृत देह के साथ वे सती होने को प्रस्तुत है। शास्त्रीय विधान शोष हो जाने के बाद वे चिता पर ग्रारोहण करेंगी। सद्यः विधवा इस ग्रविध में फूट पड़ीं। स्वामी के मृत देह को पकड़ कर वे विलाप कर रही थीं।

श्रत्यन्त मार्मिक दृश्य था। ग्रसहाया विधवा के कन्दन से रामदास स्वामी का हृदय विगलित हो गया, तथा क्षणभर में ही उनका करुणाधन रूप प्रकाशित हो गया। ग्रग्रसर होते हुए, उन्होंने कहा, "माई, तुम शान्त हो जाग्रो। कोई भय नहीं है, रामजी की कृपा से तुम्हारे स्वामी के प्राण फिर लौट ग्रावेंगे।"

थोड़ी देर तक रामदास, शव के पास व्यान-निमीलित नेत्रों से बैठे रहे। उसके बाद कमण्डल से उन्होंने एक ग्रंजुलि पवित्र जल छिड़क दिया। साथ-ही-साथ एक ग्रद्भुत दृश्य दृष्टिगोचर हुग्रा। घीरे-घीरे, मृत पटेल ने ग्रांखें खोल दीं।

जनता उत्पुल्ल होकर, रामदास को घेर कर, खड़ी हो गयी, तथा स्वामीजी के शिष्यगण बार-बार जयव्वनि—जय-जय समर्थ रघुवीर — जय-जय समर्थ रामदास उच्चरित करने लगे।

पटेल की स्त्री स्वामीजी के दोनों पैरों से लिपट गयी। सजल नेत्रों से वह विनती करने लगी, 'प्रमु, जब आपने एक बार दया कर ही डाली, फिर इस दासी का उद्धार भी आपको ही करना होगा। मेरे स्वामी को तथा मुझे आप दीक्षा प्रदान करने की कृपा करें। आपके परमाश्रय में रहकर जीवन के शेष दिन हमलोग रामजी के नाम-जप में व्यतीत कर लें, यही कामना है।

रामदास ने प्रशांत स्वर में कहा, "परन्तु माँ, मैं तो प्रस्तुति के बिना किसी को दीक्षा नहीं देता । मेरे पैर छोड़कर, शान्ति से उठ बैठो । मुझे श्रावश्यक कार्य हैं, श्रीर मुझे श्रमी जाना होगा ।

"प्रमु, प्रस्तुति किसे कहते हैं, मैं नहीं जानती। परन्तु मेरी श्रन्तरात्मा पुकार-पुकार कर कह रही है कि श्राप ही मेरे उद्धारकर्ती हैं। ठीक है, श्राप जा रहे हैं तो जायें। मैं बाघा नहीं दूंगी। परन्तु इतना बतला देती हूँ कि श्राज से मैंने श्रामरण उपवास बत ग्रहण किया। जितने दिन भी बच सकूँगी, प्रमु रामजी के घ्यान में ही काट दूँगी। यदि मैं वास्तविकरूप में सती होऊँगी तो श्रापको मेरा उद्धार करने के लिए फिर श्राना ही होगा।"

इसके बाद रामदास स्वामी दूसरी जगह चले गये। किन्तु भिवतमती पटेल की स्त्री का संकल्प फिर उन्हें इस ग्राम में खींच ही लाया। एक मास बाद श्राकर उन्होंने पटेल तथा उसकी स्त्री को दीक्षा-दान किया।

ग्रपने जन्म-दिन पर शिवाजी महाराज रामदासजी का ग्राशीर्वाद प्राप्त करने हेतु छाफल मठ ग्राये हुए हैं। गुरु के लिए साथ में कई मूल्यवान ग्रंगरखे तथा शाल लाये हैं।

प्रणाम तथा कुशल-प्रश्न के पश्चात् दोनों ग्रनेक विषयों की चर्चा कर रहे हैं। विशिष्ट भक्त तथा शिष्यगण ग्रासपास खड़े हैं। सहसा शिवाजी ने लक्ष किया कि गुरुदेव के शरीर पर उत्तरीय, कौपीन सभी विलकुल भींगे हुए है। लगता है जैसे वे तुरत नदी में स्नान करके वापस ग्राये हैं। सेवकगण विस्मय से ग्रवाक् रह गये। स्वामीजी तो स्नान-तर्पण सूर्योदय से बहुत पहले ही समाप्त कर चुके हैं। उसके बाद वे सूखा ग्रंगरखा तथा कौपीन सेवकों से लेकर धारण कर चुके; फिर कैसे उनके वस्त्र इस तरह जल से भींग गये?

कौतूहलपूर्वक शिवाजी ने प्रश्न किया, "प्रमु इसका रहस्य तो बतला देने का कष्ट करें कि कहाँ से नदी का जल आपके सूखे वस्त्रों को भिगा गया?"

"नहीं महाराज, यह नदी का जल नहीं है। यह सब समुद्र के जल से भींग गया है। यह देखिये।" मुस्कराते हुए रामदासजी ने महाराज के अंजिल में उत्तरीय से थोड़ा जल निचोड़ दिया।

यह जल मुंह में डालते ही शिवाजी चौंक पड़े। यह तो बिलकुल नमकीन है। यह नदी का जल नहीं हो सकता, समुद्र का ही जल है।

प्रश्नसूचक दृष्टि से गुरु की श्रोर देखते हुए; देखकर स्वामीजी ने कहा, "श्राज की तारीख तुम ठीक से याद रखना। ठीक पन्द्रह दिनों बाद इस सागर के जल का रहस्य उन्मोचित होगा। उस समय श्राश्रम में श्राने पर सारी गुतिथयाँ सुलझ जाएँगी।"

निर्धारित दिन पर शिवाजी फिर म्राकर छाफल में उपस्थित हुए । उन्होंने देखा, एक घनी विणक स्वामीजी के साथ बैठ कर एकान्त में बातचीत कर रहे हैं। शिवाजी को देखते ही गुरु ने स्नेहपूर्वक उन्हें पास बुलाया । मुस्कराते हुए उन्होंने कहा, "महाराज, उस दिन के समुद्र के जल का भेद म्राज मेरी समझ में श्राया । ये हैं राजापुर के मुंजेजी, मेरे एक ग्राश्रित शिष्य । इनके ही मुख से सारी बातें सुनें।"

मुंजे अवतक जो कहानी स्वामीजी से कह रहे थे, उसी की पुनरावृत्ति उन्होंने शिवाजी के समक्ष आरंभ की । महाराष्ट्र के तटीय व्यापार के एक विशिष्ट एवं प्रधान विणक हैं ये मुंजे । पन्द्रह दिन पूर्व वे अपने माल से भरे जहाज को लेकर समुद्र के मार्ग से जा रहे थे। अकस्मात् तूफान के चपेट में आकर जहाज डूबने लगा। मुंजे इस समय गुरुदेव रामदास जी को स्मरण करके चीख-चीख कर पुकारने लगे ग्रीर ग्रपने घन तथा प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। इसी समय जहाज के मस्तूल के ऊपर ज्योतिर्मय मूर्ति में समर्थ रामदास स्वामी का ग्राविर्माव हुग्रा। वरामय दान कर उन्होंने शिष्य को ग्राश्वस्त किया। क्षण भर में तूफान का वेग कम होने लगा तथा समुद्र शांत हो गया। मुंजे का दृढ़ विश्वास है कि गुरु महाराज की करुणा के बल से ही वे इस यात्रा में बच सके हैं तथा भरा हुग्रा जहाज भी डूबने से बच गया है। हर बंदर पर माल उतारने के बाद मुंजे कल ही देश में वापस ग्राये हैं तथा ग्राज स्वामीजी के चरणों के दर्शन हेतु ग्राये हुए हैं।

शिवाजी को प्रश्न करने पर विदित हुआ, कि एक पक्ष पूर्व जिस तारीख को तथा जिस समय स्वामी रामदासजी के वस्त्र उन्होंने भींगे हुए देखे थे, ठीक उसी समय विणक का जहाज सागर की उत्ताल तरंगों में विपत्ति में पड़ गया था।

शिवाजी के जीवन में यह चरम साफल्य का काल था। मुगलों के हाथ से वे एक के बाद एक दुर्ग छीनते जा रहे थे तथा राज्य की सीमा बढ़ती चली जा रही थी। सैन्यवल तथा अर्थंबल भी अच्र हो गया था। परन्तु छत्रपति शिवाजी को यह सांसारिक समृद्धि विश्वान्त नहीं कर पायी। वरन् धर्म राज्य की नींव डालने में वे और अधिक तत्पर हो उठे, तथा गुरु रामदास स्वामी का परमाश्रय अपने दृढ़ हाथों से पकड़े रहने में तत्पर रहे। स्वामी जी को भी विश्वास था कि जिस ईश्वरीय कार्य का मार उन्होंने ग्रहण किया है, उसके प्रधान सहायक शिवाजी ही हैं। इसी कारण शिवाजी के जीवन को अध्यात्म-रस से सिंचित करने में वे सर्वदा सचेष्ट रहे। अनेक आशाओं के साथ, एवं सर्वदा सत्तर्क दृष्टि से, वे इस राज-शिष्य के क्रियाकलापों पर दृष्टि लगाये रहे।

एक बार पदयात्रा करते हुए रामदास स्वामी सतारा आये हुए हैं। शिवाजी उन दिनों राजधानी के दुर्ग में ही निवास कर रहे हैं, परन्तु गुरुजी के आगमन की सूचना उन्हें नहीं मिल सकी थी। रामदास जी ने यह निश्चय कर लिया था कि अन्य शिष्यों के साथ कुछ दिनों का समय व्यतीत करके वे शिवाजी महाराज को दर्शन देंगे।

पैदल परिव्राजन करना एवं मधुकरी — दोनों ही स्वामी रामदास को श्रत्यन्त प्रिय थे। सतारा ग्राकर वे घर-घर जाकर नित्य भिक्षान्न संग्रह करते।

शिवाजी दुर्ग की बारादरीं में बैठे, अनुचरों के साथ विचार-विमर्श कर रहे थे। सहसा उनकी दृष्टि निकट के मुहल्ले के एक दरवाजे पर पड़ी। देखा कि, गरुजी, रामदास स्वामी हाथ में मिक्षा पात्र लेकर वहाँ खड़े हैं। वे तुरत चितित हो उठे। यह कैसा श्रद्भत काण्ड है! राज्य का श्रयीश्वर जिसका शरणागत एवं विश्वस्त सेवक है, वे ही राजगुरु, महासमर्थं रामदास स्वामी, राज्य में घर-घर घूमकर, दीन-कंगाल के वेश में, भिक्षान्न से जीवन घारण करेंगे? शिवाजी, श्रव किसी तरह ऐसा नहीं होने देंगे।

उन्होंने ग्रयने विश्वस्त ग्रनुचर, बालाजी, को बुलाकर उसी समय उनके हाथों में एक पत्र दिया। कहा, "गुरुजी मिक्षा की झोली लेकर रास्ते पर निकल पड़े हैं, ग्रीर थोड़ी ही देर में दुर्ग के द्वार पर पहुँच जायँगे। तुम मेरे इस पत्र को उनके चरणों में रख ग्राग्रो।"

दुर्ग तोरण के पास ग्राते ही रामदास जी को शिवाजी का पत्र दे दिया गया। उन्होंने उसे कौतूहल पूर्वक पढ़ डाला। महाराज शिवाजी ने लिखा था, "प्रभु, ग्रापकी इस मिक्षावृत्ति का दृश्य में सहन नहीं कर पा रहा हूँ। यह समस्त राज्य तथा मेरी जो कुछ भी व्यक्तिगत संपत्ति है, सभी मैंने ग्रापके चरणों में उत्सर्ग कर डाली है। ग्राप कृपा करके सभी ग्रहण करें तथा भिक्षावृत्ति का त्याग करें।"

मुस्कराते हुए पत्र हाथ में लेकर, रामदास उस दिन वहाँ से चले गये। दूसरे दिन ही उन्होंने शिवाजी से साक्षात्कार किया। कहा, "महाराज, तुमने अपना सर्वस्व ही तो मुझे दान कर दिया है, तुम्हारा व्यक्तिगत तो अब कुछ अवशिष्ट रहा नहीं। फिर अब तुम मेरे साथ दुर्ग के बाहर आकर खड़े हो जाओ। मेरे वास्तविक चेला होकर मेरे साथ मधुकरी शुरू करो।"

मिक्षा की झोली कंधे पर लटका कर शिवाजी ने श्रानन्दपूर्वक गुरु का श्रानुसरण किया, तथा द्वार-द्वार मिक्षा मांगने लगे।

मिक्षुक के वेश में शिवाजी महाराज उपस्थित हैं ! घर-घर में शोर मच गया। राज भिखारी को मुट्ठी भर मिक्षा देकर गृहस्थगण, संकोचवश काँपते हाथों से देकर खिसक जाते। प्रसन्नतापूर्वक हँसते हुए ग्रव रामदासजी ने कहा, "वत्स शिवाजी, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। ग्रपने राज्य तथा राजैश्वर्य का मुझे दान कर तुम मिक्षुक हो गए थे। ग्रव मैं सभी कुछ तुम्हें वापस दे रहा हूँ। तुम राज-सिंहासन पर बैठोगे ग्रवश्य, परन्तु सर्वदा तुम मेरे प्रतिनिधि के रूप में ही रहोगे। ग्रपना गेरुग्रा गात्रवास मैं तुम्हें दान कर रहा हूँ। वैरागी की यह उत्तरीय ही तुम्हारी राष्ट्र पताका होगी।"

१. सर यदुनाथ सरकार : शिवाजी एण्ड हिज टाइम्स् ; पृ: ५ ; ग्राइकवर्थः मराठी वैलेडस् : भूमिका ।

यह गेरुग्रा पताका ग्रथवा भगवा झंडा जितने दिनों तक महाराज शिवाजी के राज्य में फहराती रही तब तक भारतवासियों के हृदय पट पर त्याग एवं वैराग्य का परम ग्रादर्श देदीप्यमान था। ग्राज भी उस ग्रादर्श की स्मृति इस देश से विलुप्त नहीं हुई है।

शिष्यों एवं मक्तों के एक दल के साथ रामदासजी दूर ग्राम के एक मठ की तरफ जा रहे हैं। मार्ग दुर्गम है। चलते-चलते सभी साथी क्षुधा-पिपासा से कातर हो पड़े हैं। सामने ही एक भुट्टे का खेत है। भक्तों ने निवेदन किया, "प्रभु, यहाँ पास तों कोई बस्ती दिखाई नहीं पड़ रही है। हम सभी यक कर चूर हो गए हैं। क्षुधा की ज्वाला से रास्ता चलना संभव नहीं हो पा रहा है। हम सबों का विवार है कि खेत से कुछ भुट्टे तोड़कर हमलोग अपनी प्राण रक्षा-करें। उसके उपरान्त इस खत के मालिक को दाम चुका दिया जायगा।

शिष्यों की दुर्दशा की देखकर स्वामी जीने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। आवश्यकतानुसार भुट्टे तोड़े गए। सामने ही एक वटवृक्ष के नीचे, आग जलाकर, भुने हुए भुट्टे खाकर सभी स्वस्थ हुए।

इसी समय ग्राम का पटेल, यमदूत की तरह वहाँ ग्राकर उपस्थित हो गया। मृट्टे का खेत उसी का था। साधुओं का यह काण्ड देखकर वह रोष से पागल हो उठा। गन्दी भाषा में दल के नेता, रामदासजी से गाली-गलौज करने लगा। मुट्टे के कई पेड़ वहीं पड़े हुए थे। उन्हें उठाकर पटेल जोर-जोर से रामदासजी पर प्रहार करने लगा। स्वामीजी का शरीर कई जगह कट गया, तथा रक्त-स्नाव होने लगा। ग्राक्रमणकारी को किसी तरह भी बाधा न देकर, स्वामी रामदास शांत एवं स्थिर खड़े रहे।

परन्तु भक्तों को स्वामी जी की यह समदर्शिता एवं निर्विकार भाव किस तरह सह्य होता ? वे कोघ से उद्दीप्त हो उठे। सभी ने मिलकर पटेल की पकड़ लिया तथा मुक्के से मार-मार कर उसे घराशायी कर डाला।

अब रामदासजी उत्तेजित हो उठे। शिष्यों को हटाकर उन्होंने पटेल को मुक्त किया। उन्होंने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, "यह तुमलोगों का अन्याय है। भुट्टों के खेत का मालिक यह पटेल है। उसका भुट्टा खाकर, फिर उसी को पकड़ कर मारोगे, यह कैसी बात है? इसे तुमलोग कुछ न कहो, अपराघ तो हमलोगों का ही है। परद्रव्य का बिना आज्ञा के ही हमलोगों ने उपमोग किया है।"

इस घटना के कई दिन वाद, शिवाजी महाराज, एक दिन गुरु के दर्शन हेतु उपस्थित हुए। कौपीनधारी, रामदासजी, अपने आसन पर विश्वाम कर रहे थे। अकस्मात् उनके कच्चे घावों की और शिवाजी की दृष्टि पड़ी। उत्तीजित होकर उन्होंने इस विषय में प्रश्न कर डाला। परन्तु स्वामी जी मौन ही रहे।

पास ही खड़े एक सेवक ने श्रसल बात कह ही डाली। उसने भृट्टे के खेत के मालिक, पटेल, के मारधाड़ की कहानी विस्तारपूर्वक सुना डाली।

सारी बातें सुन कर शिवाजी ग्रत्यन्त रुष्ट हुए। उत्तेजित स्वर में उन्होंने कहा, "राजगुरु के प्रति यह ग्रत्यावार! ग्रभी मैं इस पटेल के लिए समुचित दण्ड की ब्यबस्था करता हूँ।"

स्वामी रामदास ने मुस्कराते हुए कहा, "वत्स, याद रखना, तुम राज-सिंहासन पर बैठे रहने पर भी, वास्तिविक रूप से वर्म के प्रतिनिधि हो, एवं भिक्षक संन्यासियों के प्रतिनिधि हो। इस घटना में अपराध हमलोगों से ही हुआ है, पटेल से नहीं। भक्तों के भुट्टा खाने के प्रस्ताव पर मैंने सोचा था कि बाद में इस खेत के मालिक को इसका मूल्य दे जाऊँगा। इसलिए तुम मेरी तरफ से उस पटेल को दाम चुका हो। उसको कुछ बीचे जमीन पुरस्कारस्वरूप दान कर डालो। इसीसे मुझे पूर्ण संतोष होगा।"

गुरु के इस निर्देश का पालन होने में विलम्ब नहीं हुआ।
गुरु के प्रति शिवाजी के आत्मसमर्पण एवं मक्ति तथा प्रेम के अनेक तथ्यों
का गवेषकों ने कितने चिट्ठी-पत्रों से उद्घाटन किया है। राजा शिवाजी के
एक पत्र का अनुवाद निम्नलिखित है:

श्री स्वामीजी महाराज ! महत्तम गुरो !

मैं शिवाजी आपके श्रीचरणों की धूलि मात्र हूँ। श्रीचरणों में प्रणाम निवेदित करके अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। हे परम पूज्य, आपने मुझे दीक्षा दान करके मेरे कल्याण हेतु आशीर्वाद दिया है। आपने मुझे एक स्वाधीन राज्य के गठन, धर्म-संस्थापन, देव-द्विजों की आराधना, जन-समाज की रक्षा एवं दुःखों के निवारण इत्यादि महान कार्यों को करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा आपने परमवस्तु के अन्वेपण की दिशा में भी मुझे उद्बुद्ध किया था, एवं आश्वासन दिया था कि मेरी सारी चेष्टाएँ, प्रभु श्री रामजी की कृपा से सफल हो जायगी। इसी के अनुसार मैं भी अपने कार्यक्रम में अग्रसर हो रहा हूँ। दुष्ट मुस्लिम-शक्ति के दमन में सफल हो चुका हूँ तथा विपुल अर्थ एवं रत्नों पर मेरा अधिकार हो चुका है। इसके अलावा मैंने दुर्जय-दुर्गम

दुर्गों का भी निर्माण कर डाला है । प्रभु, ये सभी कार्य ग्रापके ग्राकीर्वाद के फलस्वरूप ही संभव हो सके हैं।

श्राशा है, श्रापको स्मरण होगा कि एक दिन मैंने अपने समग्र राज्य एवं वैभव को ग्रापके चरणों में समर्पित कर दिया था। मैंने कहा था कि ग्रापकी सेवा में ग्रपने को उत्सर्ग कर डालूँगा। उस समय ग्रापने उत्तर दिया था, कि यदि मैं ग्रपना राजकर्त्तं व्य निष्ठापूर्वक पालन करता रहूँगा, तो वही ग्रापकी श्रेष्ठ सेवा-कार्य के रूप में गण्य होगा।

एक ग्रीर प्रार्थना थी, कि श्री रामजी के मंदिर का मेरे पास ही कहीं निर्माण हो जिससे हमलोगों का परस्पर संपर्क कुछ स्रधिक हो जायगा तथा रामदासी संप्रदाय का भी दूर-दूर तक प्रचार हो सकेगा। हे मेरे परम पूज्य, श्रापने मेरी वह प्रार्थना सुनी थी। मेरे निकटवर्ती पर्वत गुफा में आकर श्राप निवास मी करने लगे तथा छाफल में भी प्रभु रामजी का मंदिर निर्मित हुम्रा। इसके बाद संप्रदाय के भक्त एवं शिष्यों का भी प्रभाव दिन-पर-दिन बढ़ने लगा। इसके स्रलावा मेरा एक ग्रीर श्रांतरिक स्रनुरोध था। मेरा ग्रावेदन था, कि श्री रामजी की पूजा एवं उत्सव-श्रनुष्ठान के व्यय-निर्वाह के लिए, छाफल मंदिर के निर्माण कार्य एवं अन्यान्य स्थानों की मूर्त्ति-सेवा हेतु मैं कुछ भूँमि खण्डों का दान कर सकूं। उसके उत्तर में आपनें कहा था, कि इसके लिए मुझे चितित होने की आवश्यकता नहीं है, तथा जो जमीने मैं इस उद्देश्य से दान करने का इच्छुक हूँ उसे दूँ ग्रौर संप्रदाय, राज्य एवं जाति के कल्याण हेतु में ब्रात्मितियोग कर डाल्ँ। उसके बाद मैंने ब्रपना राजकीय निर्देशनामा प्रदान किया एवं विभिन्न क्षेत्रों में सरकार से जमीन भ्रपण की व्यवस्था की गयी। छाफल के चारों स्रोर जो १२१ ग्राम हैं, उनमें से प्रत्येक में से ११ बीघे जमीन दान करने की व्यवस्था हो गयी है।

श्रमिषेक के बाद से ही शिवाजी के जीवन में अध्यातम तृष्णा क्रमशः बढ़ने लगी तथा वे स्वामी रामदास के ऊपर पूर्वापेक्षा, श्रधिक निर्मरशील रहने लगे। साधन-तत्त्व किंवा समाज एवं राजनीति से संबन्धित जो भी प्रश्न उठते, उनकी मीमांसा तथा समाधान गृह से न करा लेने तक उन्हें चैन नहीं मिलता इसके श्रनावा, इन दिनों उनका मन गृह के साथ घनिष्ट साहचर्य के लिए भी अत्यन्त व्याकुल हो उठा।

परन्तु रामदास जी को एक विशेष स्थान पर बाँधकर रखना संभव नहीं था। विभिन्न तीर्थों तथा मठों में वे स्वेच्छा से घूमते रहते।

१. विलवर एस० डेमिंग : रामदास पृ०-६१

परली दुर्ग के उनके अधिकार में आते ही उन्होंने स्थिर किया कि गुरु के लिए उस स्थान पर एक स्थायी आवास का निर्माण करा डालेंगे। काफी अनुत्य के बाद रामदास जी को राजी कराना संभव हो सका। शिवाजी के निर्देशानुसार दुर्ग-शीर्ष पर रामदास जी के एक नूतन भवन को केन्द्र कर साधु-सन्यासियों का एक मठ एवं उपनिवेश तैयार हो गया। साधु-सन्यासियों का यह निवास स्थान था, इसलिए इसका नामकरण हुआ सज्जनगढ़। दुर्ग के चारों और के ग्रामों की आय, शिवाजी ने, इस साधु उपनिवेश के लिए दान कर डाली। रामदास-जी द्वारा प्रवर्त्तित बड़े-बड़े धर्म-उत्सव यहाँ समारोह पूर्वक मनाये जाते। उन सभी के व्यय का निर्वाह भी सरकार द्वारा प्रदत्त नजराने से ही होता।

सज्जनगढ़, सतारा से अधिक दूर नहीं है। शिवाजी का प्रिय दुर्ग रायगढ़ मी सिन्नकट ही है। शिवाजी प्रायः रायगढ़ जाते तथा निकटवर्ती, गुरुस्थान, सज्जनगढ़, उनके लिए बहुत बड़ा आकर्षण था। अवसर मिलते ही वे वहाँ जाकर गुरुजी के समक्ष उपस्थित होते तथा साधन-भजन एवं राजकार्यों के लिए गुरुत्वपूर्ण निर्देश ग्रहण करते।

श्रनेक लोगों की घारणा है, रामदास स्वामी, श्रपने शिष्य शिवाजी के राजनीतिक जीवन एवं राष्ट्र चिंता के नियामक थे, श्रीर यही स्वामी जी का सबसे बड़ा परिचय था। परन्तु यह घारणा पूर्णरूप से युवित-संगत नहीं है। शिवाजी, रामदास जी के ग्राश्रय में श्राये, जीवन के ग्रंतिम चरण में। घमंं भृत राज्य का जो संकल्प उनके मन में था, रामदास जी का शिष्यत्व ग्रहण करने के पश्चात्, वह संकल्प ग्रीर दृढ़ हो उठा। वास्तिविक रूप से सिद्ध पुरुष रामदासजी, राजा शिवाजी के श्रद्यात्म जीवन के श्रालोक-स्तंम थे, तथा उनके साघन जीवन के नियंता थे। उत्तर जीवन में शिवाजी की मुमुक्षा तीवतर हो उठी तथा गुरु के चरणों में उन्होंने ग्रात्मसमर्पण कर डाला।

इस संदर्भ में रामदास स्वामी के विशिष्ट जीवनीकार जो कहते हैं, वह विचार योग्य है। उनके मतानुसार, "शिवाजी के ऊपर रामदास का म्राध्यात्मिक प्रमाव ही मुख्य था तथा राजनीतिक प्रमाव गौण था। तथ्य-प्रमाणों से स्पष्ट का से वृष्टिगोचर होता है कि शिवाजी के राजनीतिक एवं सामरिक जीवन में रामदास ने बहुत महत्वपूर्ण मूमिका ग्रहण नहीं की। कारण रामदास जी के राजनीतिक प्रभाव को वड़ा कराके दर्शना मात्र ऐतिहासिक तथ्यों की ग्रवहेलना करना ही नहीं है, वरन् इसके द्वारा महाराज शिवाजी एवं स्वामी रामदास, दोनों को ही नीचा दिखाना है। धर्म एवं ग्रध्यात्म साधना के क्षेत्र में स्वामीजी सवपॉरि थे, तथा इतिहास उनके इस प्रमुत्व की स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। कारण, ७/१५ वर्म एवं अध्यात्म साधना के संदर्भ में उनका ज्ञान अपरिसीम था साथ ही वहाँ की समस्याग्रों के समाधान में भी वे पूर्ण रूप से सक्षम थे। प्रधानतः उनकी धर्म गुरू के रूप में स्वीकृति न देकर हमलोग उन्हें राजनीतिक गुरू के रूप में प्रचारित करें तो उनके वास्तविक स्वरूप का निर्णय करने में महान मूल होगी। यह बात मी सत्य है कि श्रपने लम्बे जीवन के अंतिम चरण में वे श्रपने प्रिय शिष्य एवं ग्रादर्शवादी राजा, शिवाजी, के कार्यं कलापों की घारा का ग्रवलोकन कर वे संतुष्ट थे ग्रौर राष्ट्रीय मामलों पर भी ग्रावश्यकतानुसार बीच-बीच में निर्देश देते रहते थे । उनके घर्मग्रन्थ, 'दासबोघ' के ग्रंतिम ग्रंशों में कुछ राजनीतिक एवं सामाजिक उपदेश भी विद्यमान हैं। शिवाजी महाराज बाद के दिनों में गुरुजी के पास ग्राकर राष्ट्रीय चिंता एवं राष्ट्रीय कार्यों के संबन्ध में भी उनके मतामत से अवगत होते रहते, कारण स्वामीजी की बुद्धिमत्ता एवं ज्ञान के ऊपर उनकी श्रपार श्रद्धा थी। इस तथ्य पर दृष्टिपात करने से निश्चित रूप से स्वामी रामदास, मक्त तुकाराम अथवा अन्यान्य वैष्णव साधकों से मिन्न थे। परन्तु साथ ही यह बात भी स्वोकार करनी पड़ेगी कि राष्ट्रीय कर्म, संप्रदाय का संगठन कर्म इत्यादि व्यावहारिक क्षेत्रों का गुरुत्व स्वीकार करने पर भी स्वामी रामदास मुख्यतः एक सिद्ध साधक एवं जनकल्याणकर श्रध्यात्म श्रान्दोलन के

सज्जनगढ़ का परिवेश वड़ा ही पवित्र एवं मनोरम था। चारों ग्रोर शह्य-व्यामल उपत्यका फैली हुई थी। प्रकृति ने मानो नदी-नालाग्रों की वंकिम रेखाग्रों हारा प्ररम प्रमु के ग्रागमन की प्रतीक्षा में, क्षीण-शुभ्र ग्रल्पना से चित्र-सज्जा कर डाली हो। उद्ध्वांकाश के महाविस्तार की ग्रोर दृष्टिपात करते ही हृदय नि:सीम में मटक कर रह जाता। इस ग्रनुकूल परिवेश में ग्राकर, रामदास, ध्यान-भजन में विभोर हो उठे। पहाड़ के शीर्ष पर वे धनिष्ट मक्त शिष्यों के साथ निवास करने लगे।

मठ एवं मंडलियों की संख्या एवं परिधि बढ़ चुकी है, साथ ही कार्य भी बहुत बढ़ चुके हैं। फिर भी रामदास के जीवन में इस व्यस्तता से कोई बाधा नहीं है। विश्वस्त एवं कर्मकुशल एवं त्यागन्नती शिष्यगण मठ-मंदिरों का कुशलतापूर्वक परिचालन कर रहे हैं। सर्वोपिर राजशिष्य शिवाजी का जनवल एवं कोषागार, सतत गुरु की सेवा हेतु उन्मुक्त है। श्रवश्यकतानुसार मठों के महन्थ, शिवाजी तथा उनके उच्च कर्मचारीगण, सज्जनगढ़ के शीर्ष पर ग्राकर एकत्रित होते हैं तथा स्वामी रामदास के परामर्श एवं ग्रादेश से उनकी समस्याग्रों का समावान हो जाता है।

१. विलबर एस० डेमिंग : रामदास पू० ११—१२

परन्तु स्वामोजी का सज्जनगढ़ का यह परिवेश दीर्घस्थायी नहीं रहा।
कुछ ही दिनों के भीतर, नैपथ्य के महानाटककार ने उनकी जीवन-लीला के
श्रंतिम श्रंक का उन्मोचन कर डाला।

१६७६ ई० के ग्रंतिम चरण में, शिवाजी, एक बार गुरु से साक्षात्कार हेतु ग्राये। नाना प्रसंगों के बाद गुरु ने रहस्ममय हँसी हँसते हुए कहा, "महाराज, मैं मिट्टी का मानव हूँ, रघुनाथ जी का एक दीन सेवक। उसे तुमने पहाड़ की चोटी पर, ग्राकाश में, बिठा दिया है। ग्राकाश बार-बार इंगित दे रहा है। महाराज, मैं स्पष्ट समझ रहा हूँ कि जीवन-लीला समाप्त होने में ग्रधिक विलम्ब नहीं है।"

"ऐसा कैसे होगा, गुरुदेव ! लाखों-लाखों लोग आप पर ही आस लगाये बैठे हैं तथा आपकी अभय वाणी के श्रवण के लिए आतुर हैं। आपका इतनी जल्दी चले जाना किस तरह संभव हो सकेगा ? इसके अलावा, घर्म राज्य की स्थापना के लिए भी अभी काफी कुछ करना शेष है।" हाथ जोड़कर शिवाजी ने निवेदन किया।

"महाराज, हम बुद्-बुद् मात्र हैं। हम एक क्षीण स्पन्दन मात्र का ही सूजन कर सकते हैं। जो करने योग्य है, उसे सिन्नदानन्द ब्रह्म श्री रामचन्द्रजी ही करेंगे। फिर भी उनके भक्त तथा अनुचर के रूप में मुझे तथा तुम्हें उनके पुनराविर्माव की भूमिका हेतु कुछ कार्य करने ही होंगे। उनके आसन को प्रतिष्ठित करना होगा। धर्म राज्य के आदर्श का हमने प्रतिष्ठापन किया तथा उसके बीज का रोपण कर डाला—यही तो हमारा कर्त्तंच्य था।"

सिर झुकाये शिवाजी, गुरु के चरणों के समीप बैठे हुए हैं। बिलकुल मौन।
गुरु ने फिर कहा, ''वत्स, अतिरिक्त परिश्रम से तुम्हारा शरीर दुर्वल हो
गया है तथा अपटु, मी हो गया है। खूब सावधानी से रहो। रायगढ़ जाकर
तुम पूर्ण विश्राम करो।''

शिवाजी, रायगढ़ वापस चले गये, परन्तु कई सामरिक ग्रमियानों के फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य गिरता ही गया।

१६८० ई० की ५ अप्रैल को शिवाजी महाराज ने चिर-विदा ग्रहण की।
स्वामी रामदास का दक्षिण हस्त मानो टूट पड़ा। घर्मराज्य की स्थापना,
रामदास जी के समक्ष एक महान ईश्वरीय वृत था। आदर्शवादी, परमधार्मिक
महाराज शिवाजी का आनुगत्य एवं सेवा, उनके इस कार्य में काफी हद तक
सहायक थी। विधि के विधान से वह कड़ी टूट गयी।

रामदास जी के शिष्य, शिवाजी का, वास्तविक मूल्यांकन विदेशी इतिहास वेत्ता नहीं कर पाये हैं। उत्तरकाल में इस देश के मनीषी गवेषक गणों ने उनके श्रात्मिक एवं घार्मिक जीवन के स्वरूप का निर्णय करने में सफलता प्राप्त की है। इस युग के श्रेष्ठ कवि रवीन्द्रनाथ की ग्रहितीय भाषा में शिवाजी के वर्म घृत जीवन के परम वैशिष्ट्य मूर्त हो उठे हैं। विश्वकिव के ग्रमर कण्ठ से विपुल श्राशा, श्राश्वासन एवं प्रतिश्रुति की वाणी घ्वनित हो उठी है:

सेदि शुनिनि कथा — ग्राज मोरा तोमार ग्रादेश शिर पाति लव । कंठे-कंठे वक्षे-वक्षे भारते मिलिबे सर्वदेश व्यानमंत्रे तव । व्यानमंत्रे तव । व्यान करि उड़ाइबो वैरागीर उत्तरीवसन, वारिद्रेर बल । 'एक धर्मराज्य हवे ऐ मारते' ऐ महावचन करिबो संवल ।

अब समर्थ रामदास स्वामी के ग्रंतर सत्ता में उस पार की पुकार ग्रा गयी है। वे ग्रपने को प्राण प्रमु रामजी के चरणों में विलीन करना चाहते हैं। दिन-रात का ग्रधिकांश समय इष्ट ध्यान में ही व्यतीत हो रहा है। ध्यान तन्मयता में व्यववान डालकर सेवकगण बीच-बीच में खिलाने की चेष्टा करते हैं। परन्तु प्रायः वह भी संभव नहीं हो पाता। उपवास से दिन-दिन शरीर क्लान्त होता जा रहा है।

प्रधान शिष्य कल्याण, व्याकुल होकर उनके पास ग्राये। गुरु महाराज से कई निगूढ़ निर्देश लेकर, उनके ग्रादेश से ही ग्रपने कर्म केन्द्र में वापस चले गये। ग्रन्थान्य मठ-मंदिरों के परिचालक एवं भक्त शिष्यगण भी स्वामी जी के भ्रांतिम दर्शन कर वापस चले गये।

प्रधान शिष्य, उद्धव तथा भितमती आकाबाई गृहजी की शय्या के वगल में बराबर उपस्थित रहते । उनकी प्राणपण से सेवा करते हुए वे शंकाकुल चित्त से विच्छेद के मर्गातक मुहूर्त के लिए अपेक्षामग्न हैं ।

कुछेक दिन पूर्व स्वामीजी श्रपनी इच्छानुसार राम, सीता, लक्ष्मण एवं मारुति नंदन की नयी नयनलोभन मूर्त्तियां तैयार करा कर लाये हैं। इन विग्रहों को उन्होंने श्रपने शयन-कक्ष में स्थापित करने का श्रादेश दिया। बहुत देर तक उनकी ग्रोर देखते हुए वे ज्यानाविष्ठ रहे। उस समय शयन-गृह में एकनिष्ठ सेविका आकाबाई तथा प्रधान शिष्य उद्धव उपस्थित थे। ध्यान मंग होने पर आकाबाई के हाथ से गुरु ने एक पात्र चीनी का शरवत ग्रहण किया। उसके बाद प्रसन्नता पूर्वक मुस्कराते हुए उन्होंने कहा, "वत्से, फिर ग्रव तुमलोग मुझे विदा दो।"

श्राकावाई फूट पड़ीं। सांत्वना देते हुए गुरुजी ने कहा, "विर श्रानंदधाम को जा रहा हूँ। सिचवदानन्द विग्रह श्री रामजी के लीला-निकेतन की श्रोर मैं रवाना हो रहा हूँ। परम मधुर-मिलन के क्षण में यह श्रवसाद क्यों?"

"प्रमु, आप नश्वर शरीर का त्याग करके जा रहे हैं। हम आपकी अमृत वाणी को तो अब श्रवण नहीं कर पायंगे, तथा आपके परम आश्रय से भी वंचित हो जायँगे।"

"इतने दिनों तक मेरे साजिब्य में क्या तुमलोगों ने यही सीखा ? प्रपंच-स्वरूप, इस देह का एक दिन तो त्याग करना ही होगा । प्राणप्रमु का निर्देश भा गया है, इतीलिए आनन्दपूर्वक में चला जा रहा हूँ । तुमलोग को भय क्यों ? मेरे मुख से बात नहीं सुन सकोगी, परन्तु 'दासबोब' तो है ! वही मेरी बातों का निचोड़ है । 'दासबोध' का तुम सभी नित्य पाठ करोगे तथा रामजी के नित्य दास होकर रहोगे ।"

इस विग्रह की भ्रोर प्रेमिसक्त नेत्रों से देखते हुए रामदास स्वामी ने मृदु-स्वर में उच्चारण किया, "हर-हर-राम-राम, जय समर्थ रघुवीर।" साथ-ही-साथ सिद्ध महापुरुष की प्राणवायु ब्रह्मरंघ्न के मार्ग से निकल गयी।

१६८१ ई० के इस महाप्रयाण के दिन सारे महाराष्ट्र के मक्त-समाज पर गंमीर शोक की छाया फैल गयी। रामदासी संप्रदाय के सहस्रों लोग साश्रुनयन वहाँ आकर उपस्थित हुए। उद्धव गोसाबी एवं अन्योन्य प्रधान शिष्य तथा महन्थों ने भाराकान्त हृदय से गुरु के शेष कृत्यों के आयोजन को संपूर्ण किया। पिवत्र तुलसी-तरु की लकड़ी से रामदास स्वामी का नश्वर शरीर मस्मीमूत कर दिया गया।

प्रमु रघुवीर जी के नित्यदास—समर्थ रामदास, इहलोक त्याग कर प्रयाण कर गये। परन्तु ग्रपने घर्मराज्य, रामराज्य के ध्यान-कल्पना का बीज वे सारे भारत के वायुमण्डल में बिखेर गये। terminate de la companya del companya del companya de la companya

## एकनाथ स्वामी

महाराष्ट्र के मिक्त आन्दोलन का आदि एवं प्रधान स्रोत पंढरपुर रहा है। यहाँ के जाग्रत विग्रह विठ्ठलजी को केन्द्र करके तेरहवीं तथा चौदहवीं शताब्दी में प्रेम भिक्त का जो प्लावन उपस्थित हुआ था, उसके नायक थे ज्ञानदेव एवं नामदेव। इन दोनों महात्माओं के तिरोधान के पश्चात्, मिक्त-आन्दोलन कुछ स्तंभित होने लगा था। समाज में अनाचार, विष्युखलता एवं धर्म-विमुखता दृष्टिगोचर होने लगी थी। इस अवनित तथा पतन के दिनों में, ज्ञानदेव तथा नामदेव के महाप्रयाण से प्रायः दो सौ वर्ष बाद एकनाथ स्वामी का आविर्माव हुआ। उन्होंने महाराष्ट्र के वैष्णव आन्दोलन में नूतन प्राण-प्रवाह संचारित किया तथा समाज के उच्च-नीच, धनी-निर्धन सभी वर्ग के मनुष्यों तक भिक्त एवं प्रपत्ति का परम पाथेय प्रस्तुत कर डाला।

पन्द्रहवीं सदी के तृतीय पाद की बात है। इन दिनों पैठढ़ में अथवा
प्रतिष्ठानपुर में साधक प्रवर भानुदास का अभ्युदय हुआ। इस क्षेत्र में सर्वत्र
वे एक सिद्ध वैष्णव के रूप में परिचित थे। पंढरपुर के विट्ठलजी के विग्रह की
पुनः प्रतिष्ठा एवं सेवा-पूजा का प्रवर्तन करके ही भानुदास प्रसिद्ध हुए।
मुसलमान राजाओं के अत्याचार से पंढरपुर मंदिर दो बार विध्वस्त हो चुका
था। इसी कारण विजयनगर के राजा कृष्ण राय, विट्ठलजी के विग्रह के
निरापत्ता के लिए प्रयत्नशील हो उठे तथा अपनी राजधानी हम्पी नगर में
एक नवीन मंदिर में उन्हें स्थापित किया। उसके बाद राजनीतिक अशांति

एवं उपद्रव कम हो जाने के पश्चात् पंढरपुर के भक्त साधक मानुदास के नेतृत्व में विट्ठलजी को पुन: देश में वापस लाने की व्यवस्था की गयी। कहा जाता है कि साधक मानुदास ही विजयनगर से इस श्री-मूर्त्ति को ढो कर लाये तथा उन्होंने सेवा-पूजा की नये सिरे से व्यवस्था की।

इन्हीं मानुदास के ही वंश में, उनके प्रपौत के रूप में १५३३ ई० में सार्थक नामा, मक्तसावक एकनाथ ने जन्म ग्रहण किया।

एकनाथ के पिता का नाम सूर्यनारायण तथा माता थीं रुक्मिणी बाई। एकनाथ जब छोटे वयस के ही थे, तब उनके माता-पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया। इसके उपरान्त पितामह एवं पितामही के ही श्राक्षय में उनका लालन-पोलन हुआ।

शुम-संस्कार लेकर ही उन्होंने जन्म ग्रहण किया था, इसलिए वाल्यकाल से ही एकनाथ के जीवन में मगवद् मिवत का प्रकाश दृष्टिगोचर होने लगा। खेल-कूद में कोई उत्साह नहीं तथा स्वभाव में भी चंवलता का श्रभाव। सौम्य-शांत वालक, श्रवसर मिलते ही ग्राम के सिन्नकट शिव मंदिर में जाकर उप-स्थित हो जाता तथा सारा दिन वहीं व्यतीत कर घर वापस श्रा जाता।

वालक ग्रत्यन्त मेघावी भी था। मंदिर में जो भी पुराण-पाठ एवं शास्त्रों की व्याख्या-विश्लेषण होता, उसे कंठस्थ हो जाता। धर्म जीवन की कहानियाँ सुनकर वह मत्त हो उठता तथा ध्रुव-प्रह्लाद की पुण्यकथा सोचते-सोचते उसका मन, भाव-विभोर हो उठता।

उस समय एकनाथ की अवस्था वारह वर्ष से अधिक नहीं थी। एक दिन जन-विरल मार्ग से शिवमंदिर से घर वापस आ रहे हैं। सहसा, कानों में एक देवी आदेश मिला, "क्योंरे, व्यर्थ समय क्यों नष्ट कर रहा है, देवगढ़ के जनार्दन स्वामी के पास चला जा। वे ही तुम्हारे निर्दिष्ट सद्गुरु हैं। तुम्हारे जीवन की कुंजी उन्हीं के हाथों में है।"

बालक के मर्मस्थल को मानों किसी ने बुरी तरह झकझोर दिया। अज्ञात लोक का अदृश्य इंगित, मन को बार-बार उच्चिकत एवं उद्भान्त करने लगा। उसी दिन पितामही के स्नेहनीड़ का त्याग कर तथा किसी से कुछ भी न बतला कर वे पैदल देवगढ़ की ओर उन्मुख हए।

ये जनार्दन स्वामी कौन हैं तथा उनका क्या परिचय है, कुछ भी एकनाथ को ज्ञात नहीं था। रास्ता चलते-चलते लोगों के मुंह से उन्होंने सुना कि वे देवगढ़ के किलेदार हैं तथा मुसलमान राजा के एक विश्वासपात्र व्यक्ति है। जिस तरह उनकी युद्ध-कुशल एवं राजनीति-विज्ञारद के रूप में स्याति है,



स्वामी एकनाथ



उसी तरह साधक के रूप में भी वे विख्यात हैं। सुप्रसिद्ध महापुरुष, नृसिंह सरस्वती उनके गुरु हैं। समर्थ गुरु की कृपा तथा अपने साधन के बल से जनार्दन के सांसारिक एवं अध्यात्म जीवन में एक आश्चर्यजनक सामंजस्य आ गया है। हिन्दू, मुसलमान दोनों संप्रदाय के लोग उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं तथा हृदय से प्रेम करते हैं।

किले के मीतर, जनार्दन स्वामी से साक्षात्कार हुआ। साष्टांग प्रणाम करके एकनाथ ने कहा, "प्रम्, मैं पैठन का निवासी, भानुदासजी का प्रपौत्र, एकनाथ हूँ। ईश्वर क्या वस्तु है तथा किस तरह उसकी प्राप्ति की जा सकती है, मैं कुछ भी नहीं जानता। परन्तु पता नहीं क्यों, एक प्रचंड व्याकुलता का वेग मुझे केवल धक्के देकर आगे बढ़ाता जा रहा है।"

"भानुदास के तुम प्रपौत्र हो ? यह सुनकर हर्ष हुआ। वे परम वैष्णव एवं हम सभी के पूज्य थे। फिर भी वत्स, इतने साधु संतों के रहते हुए, तुम मेरे-जैसे किलेदार के पास आये ही क्यों, यह तो बताओ ?" जनार्दन स्वामी ने प्रश्न किया।

"मुझे अंतर से आदेश मिला है कि आप ही गुरु हैं तथा मेरे इहकाल, परकाल की कुंजी आपके ही हाथों में है।"

"बालक, तुझे किस तरह ज्ञात हुग्रा कि यह प्रत्यादेश सत्य है ?"

"मेरी श्रंतरात्मा पुकार-पुकार कर कह रही है, कि यह दैवी श्रादेश मेरे परम कल्याण के लिए ही श्राया है।" कुछ देर नीरव रहकर श्रश्रुपूरित नेत्रों से एकनाथ ने कहा, "प्रमु, शैशवावस्था में पिता-माता को खोकर श्रसहाय सो हो गया था, ईश्वर की कृपा से पितामही का श्राश्रय मिला। श्राज भी फिर उसी तरह श्रसहाय होकर यह बालक श्रापके श्राश्रय की याचना करता है। क्या श्राप कृपा नहीं करेंगे ?"

"वत्स, शांत हो। मैं तुम्हें श्राश्रय प्रदान करूंगा। वास्तविक रूप से तुम्हारा श्रागमन मेरे लिए अप्रत्याशित नहीं है। तुम्हारा चित्र, पहले से ही मेरे मानस-पट पर प्रस्फुटित हो उठा था। तुम्हारे भीतर जन्मांतर के पवित्र संस्कार हैं। इसी से तो, इस अवस्था में ईश्वर के लिए इतने व्याकुल हो उठे हो!"

यत्नपूर्वक, जनार्दन स्वामी ने एकनाथ को दीक्षा प्रदान की । उसी के साथ ही मिनत साधना के निगूढ़ उपदेश प्रदान किए। बालक शिष्य के शास्त्र, पुराणों के ग्रध्ययन पर भी बल दिया गया। शीघ्र ही जानेश्वरी गीता एवं भागवत के तत्व समूह पर एकनाथ का पूर्ण ग्रधिकार हो गया। इसके ७/१६

धनावा, एकनिष्ठ सावना के फलस्वरूप भिवत के नववा लक्षण भी उनकी सावनसत्ता में प्रकट होने लगे।

गुरु-गृह में लगातार ६ वर्ष व्यतीत हो गये। क्रगशः बालक शिष्य ने यौवन में पदापंण किया। उसमें शास्त्रज्ञान, प्रेमावेग एवं काव्य-प्रतिभा का अपरूप स्फुरण दृष्टिगोचर होने लगा। अपार स्नेह एवं ममता के साथ गुरुजी एकनाथ के जीवन को संवार रहे हैं। उसका यह रूपान्तर देखकर एक दिन उन्होंने उसे एकांत में बुला कर कहा, "वत्स एकनाथ, तुम्हारी साधना एवं शिक्षा काफी हद तक बढ़ चुकी है। अब तुम्हें जीवन के एक दुरूह अध्याय का समारंम करना होगा। साधन जीवन तथा ग्रध्यात्म जीवन को लेकर दूर एकांत में खिसक जाने से काम नहीं चलेगा। इस साधन की मित्ति दृढ़ हो गयी है या नहीं, उसे दैनिक व्यावहारिक जीवन में परखना होगा । श्रीमद्-मागवत् के परमतत्त्व की उपलब्धि हस्तगत करनी होगी। सच्चिदानन्द विग्रह कृष्ण ही सृष्टि के प्रत्येक वस्तुग्रों में रुपायित हो रहे हैं। जैसे सर्वधट में महाकाश व्याप्त है, वैसे ही सारी वस्तुग्रों में कृष्ण विराणित हैं। इसीलिए तुम्हारी कृष्ण-सेवा सर्वत्र परिव्याप्त होगी। इस तत्त्व तथा साधना को जीवन में रूपान्तरित करने हेतु व्यावहारिक जीवन किंवा सांसारिक जीवन के प्रत्येक कर्मों को कृष्ण के कर्म समझ कर ही करना होगा। मैं सोच रहा हूँ, कि तुम्हारी ग्रध्यात्म साघना के साथ-साथ तुम्हें मैं व्यावहारिक जीवन की भी शिक्षा दूंगा। दोनों को मिलाकर यदि चल सको, तभी तुम्हारी यह भागवत-भित्तिक घर्म-साधना सार्थक हो सकेगी।"

इसके उपरान्त गुरु ने एकनाथ को सरकारी कार्यों की नाना प्रकार की शिक्षा प्रदान की । दुर्ग के भी छोटे-मोटे कार्य धीरे-धीरे उन पर न्यस्त कर दिए गये।

जनश्रुति है, कि इस समय की एक घटना में तरुण साधक एकनाथ ने, जिस साहस, बुद्धिमत्ता एवं प्रत्युत्पन्नबोध का परिचय दिया था, उसके फलस्वरूप देवगढ़ किले की रक्षा हो सकी थी और किलेदार जनार्दन स्वामी भी एक मयंकर विपत्ति टालने में सफल हो सके थे।

एक दिन गंभीर रात्रि के श्रंघकार में, नितान्त श्राकस्मिक रूप से, शत्रु की एक सेनावाहिनो, देवगढ़ पर श्राक्रमण कर बैठी। उस समय जनार्दन स्वामी किले के अभ्यन्तर में एक निर्जन कक्ष में ध्यानाविष्ट बैठे थे। श्रुत्र-सेना रणहुं कार करते हुए प्राणपण से गोलियां बरसा रही है, श्रीर उनमें से दो-एक टोलियां पहाड़ के रास्ते दुर्ग में प्रवेश करने की भी चेष्टा कर रही हैं। इस

संकट की घड़ी में किले के नायक के दर्शन नहीं हो रहे हैं श्रीर किले के रक्षक सैनिक किंकर्त्तव्यविमूढ़ होकर, इधर-उधर भाग-दौड़ कर रहे ह ।

तरुण एकनाय को इस ग्राकिस्मक विपत्ति के गुरुत्व का भान हो गया।
गुरुदेव को व्यानासन से उठाने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए शत्रु से मोर्चा लेना
ही होगा। विजली की गित से वे जनार्दन स्वामी के कक्ष में घुस पड़े, तथा
उन्होंने उनके जिरहबस्तर, शिरत्राण तथा ग्रस्त्र-शस्त्र को घारण किया।
उसके बाद दुर्ग प्राचीर पर खड़े होकर, एक दक्ष नायक जैसे उन्होंने प्रत्याक्रमण
का ग्रादेश देना शुरू किया। रात्रि के ग्रंबकार तथा युद्ध की चीख पुकार एवं
उत्तेजना में एकनाथ को कोई पहुंचान नहीं पाया। सभी ने यही सोचा कि दुर्ग
के नायक, जनार्दन स्वामी ही, सैनिक वेश घारण कर उन्हें कौशलपूर्ण सामरिक
निवंध दे रहे हैं।

तीत्र प्रतिरोव के फनस्वरूप, शत्रु-सेना का मनोवल टूट गया ग्रीर परास्त होकर वे पलायन करने लगे।

इसी अविध में जनार्दन स्वामी का ध्यान मंग हुआ। वाह्य ज्ञान प्राप्त होते ही, उन्हें घटना के गुरुत्व का ज्ञान होने में देरी नहीं लगी। इस घोर विपत्ति के समय एकनाथ की बुद्धि, वीरता एवं नेतृत्व ने ही असंभव को संभव कर दिखाया। शत्रु-सेनाके विध्वस्त होने से ही दुर्ग वासियों की प्राण रक्षा संभव हो सकी थी।

एकबार जनादंन स्वामी, सरकार के एक जिंटल हिसाब को लेकर बड़ी विपत्ति में पड़े। हिसाब में कोई मयानक भूल थी, परन्तु इसका सूत्र पकड़ में नहीं आ रहा था। कई दिनों तक वे अविरल चेष्टा करते रहे, परन्तु समस्या का समाधान नहीं हो पाया। एकनाथ का एक विशेष गुण यह था, कि जब भी जो कार्य वे हाथ में लेते, निष्ठा एवं दायित्व के साथ उसे संपन्न करते। जनादंन स्वामी ने इस हिसाब के संशोधन का भार अंततः अपने शिष्य के ऊपर दिया।

एकनाथ एकाग्र होकर, इस हिसाब को लेकर, बैठे तथा काफी परिश्रम करने के पश्चात् उन्हें इस मूल का सूत्र मिला। जनाईन स्वामी अत्यन्त प्रसन्न हुए। कहा, "वत्स एकनाथ, तुम्हारी निष्ठा एवं संयम प्रशंसनीय है। इसी तरह अध्यात्म साधन से ऊपर भी मन को केन्द्रीभूत करना होगा। अब तुम्हें मैं एक निगूढ़ साधन दूँगा। किले के बाहर जो वन है, उसी में बैठकर इस प्रक्रिया का तुम दीर्घकाल तक अनुष्ठान करो। आजीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी साधना जी इस फलवती हो उठे।"

गुरु का यह आशीर्वाद सफल हो उठा तथा मिनतप्रेमसिद्ध, एकनाथ, श्रीहरि के दर्शन-लाम से कृतार्थ हुए।

शिष्य की इस सफलता से जनार्दन स्वामी के आनंद की सीमा नहीं है। स्नेहपूर्ण स्वर में उन्होंने कहा, "वत्स एकनाथ, अब तुम्हारा मेरे पास रुकने का कोई प्रयोजन नहीं है। इष्टदेव के नाम का स्मरण करते हुए निकल पड़ो, तथा देश के प्रधान-प्रधान देव-मंदिर तथा तीर्थों के दर्शन करो।"

पितृतुल्य ममता से गुरु ने कई वर्षों तक एकनाथ को प्लावित कर रखा या तथा गुरु रूप से उनके साधन जीवन को भी उद्दीपित किया था। ग्रब विच्छेद का लग्न उपस्थित है।

साश्चनयनों से हाथ जोड़कर एकनाथ ने कहा, "प्रमु, इन कई वर्षों से श्रापके सान्निध्य लाभ से उपकृत होता रहा। कभी सोच भी नहीं सकता था, कि इस तरह श्राप मुझे दूर कर देंगे।"

"नहीं वत्स, दूर मैं कभी भी नहीं रहूँगा। दीक्षामंत्र में ही तो गुरु का निवास रहता है तथा इष्टध्यान में ही स्रोतप्रोत होकर वे निहित रहते हैं। तुम्हारा, मेरा विच्छेद कभी भी नहीं होगा, इसके स्रलावा तीर्थ परिक्रमा में एक बहुत बड़ा लाभ भी है।"

"मुझे स्पष्ट समझा कर कहें, प्रभु !"

"इस परिक्रमा के लिए रास्ते-रास्ते वन-ग्ररण्य में तुम्हें कितना भटकना होगा तथा साधु, तस्कर, योगी-भोगी सभी से तुम्हारी मेंट होगी। पर्यटन की ग्रविष में तुम्हें कितने सुख-दुःख, उत्थान-पतन तथा विचित्र-विचित्र ग्रनुभव प्राप्त होंगे। इस उत्थान-पतन के समय, नाम-जप तथा इष्टब्यान में कोई व्यवधान तो नहीं पड़ता तथा इष्ट की उपलब्धि ग्रीर दृढ़ होती है या नहीं, इसकी भी परख हो जायगी।"

परिव्राजन तथा तीर्थ-दर्शन में कई वर्ष व्यतीत हो गये। उसके बाद एक-नाथ पुन: देवगढ़ में गुरु के पास वापस भ्राये। गुरु-शिष्य के पुनर्मिलन से दिव्य श्रानंद का प्रवाह श्रा गया।

स्नेहपूर्ण स्वर में जनार्दन स्वामी ने कहा, "वत्स, तुम्हारे ऊपर में प्रसन्न हूँ। तुम्हें ईश्वर की उपलब्धि में ग्रीर दृढ़ता ग्रायी है, तथा साधना में तुम सफल-काम हुए हो। ग्रब ग्रपने घर वापस चले जाग्रो तथा विवाह करके संसारी बनो।"

इस बात को सुनते ही एकनाथ चौंक पड़े। उनके कुछ बोलने से पहेले ही जनार्दन स्वामी ने हँसते हुए कहा, "इसमें विस्मित ग्रथवा क्षुब्ध होने की कोई

वात नहीं है, एकनाथ। मेरे गुरुदेव श्री नृसिंह सरस्वती ने साधन जीवन में ज्ञान, भिंत एवं कर्म के समन्वय को स्फुरित करने का उपदेश दिया था। उसके कुछ ग्रंश का तुमने देवगढ़ निवास की श्रविध में प्रत्यक्ष किया है। तुम्हें भी उसी तरह जीवन यापन करना होगा। तुम विवाह करो तथा श्रनासक्त कृष्ण भक्त का जीवन यापन करो। कृष्ण तथा कृष्ण द्वारा रचित इस विश्वसंसार, इन दोनों का ही श्रवलम्बन किए रहो। कृष्ण भक्त बने रहो तथा प्रत्येक मक्त-मनुष्य के हृदय में एक कृष्ण मंदिर की स्थापना की चेष्टा करो। मेरा एक श्रीर निर्देश है। साधारण भक्त मनुष्यों के लिए उपयोगी तथा बोधगम्य मिन्त ग्रंथादि की तुम रचना करो। पुराण शास्त्रों के तत्व एवं कहानियाँ जनसाधारण के लिए ग्रहणीय रूप में प्रस्तुत कर उनका प्रचार करो।"

एकनाथ ने गुरु के निर्देश को शिरोधार्य कर लिया। पैठन वापस जाकर उनका वृद्ध पितामह तथा पिताभही से पुनर्मिलन हुआ। इसके उपरान्त बीजापुर के एक सद्बाह्मण की कन्या से उन्होंने विवाह किया। उनका नाम गिरजा बाई था। गिरजा बाई ने एकनाथ की साधना एवं धर्माचरण की पवित्रता में चिरकाल तक बिना किसी बाधा के सहयोगिता की।"

पैठन में निवास करते हुए एकनाथ ने बहुत से भिवतमूलक ग्रन्थों की रचना की। इनमें से उनकी भागवत की व्याख्या, साहित्य, दर्शन एवं भावसंपदा की दृष्टि से सबसे विशिष्ट रचना है। इसका आधार भागवत का एकादश स्कन्ध है। मराठी जनसमाज इस ग्रन्थ को एकनाथी भागवत के नाम से पुकारता है। वीस हजार पदों से पूर्ण, यह महान ग्रन्थ, मराठी साहित्य की एक ग्रक्षय कीतिं है।

इसके अलावा एकनाथ की एक विशिष्ट आध्यात्मिक साहित्य कीर्ति है,
मावार्थ रामायण। एकनाथ ने स्वयं कहा था कि रामभिनत की एक दैवी
प्रेरणा से उद्बुद्ध होकर उन्होंने इस ग्रन्थ की रचना शुरू की थी। परन्तु युद्ध
काण्ड के चतुर्वश अध्याय तक ही वे इसे लिख पाये। उनके प्रिय शिष्य, गाबीआ
ने इसे समाप्त किया। उनकी एक और उल्लेखयोग्य रचना है, रुक्मिणी स्वयंवर।
यह कृष्ण-रुक्मिणी के प्रेम-रस से परिपूर्ण है। इसके अलावा, उनकी अन्य
रचनाएँ है—चतु:क्लोकी भागवत, स्वात्मसुख एवं कई सौ मधुर अभंग पद। इन
सभी रचनाओं द्वारा मात्र एकनाथ की अध्यात्म अनुभूति एवं जीवन दर्शन ही
दृष्टिगोचर नहीं होता, वरन् उनकी किवत्व शिक्त की महिमा भी आक्ष्यंजनक
रूप से प्रस्फुटित हो उठी है।

उनके पूर्ववर्ती ज्ञानदेव एवं नामदेव का प्रभाव एकनाथ पर यथेष्ट है। ज्ञानदेव की ज्ञानेश्वरी गीता, अमृतानुभव एवं नामदेव की प्रेम-भिवत से परिपूर्ण अभंगों की स्पष्ट छाप उनके ऊपर दृष्टिगोचर होती है। फिरभी उनके साहित्य में उनकी अपनी विधिष्टता स्पष्ट है। ज्ञानदेव तथा नामदेव दोनों ही भिवत-रसात्मक साहित्य की सृष्टि करते हुए अपने गुरु नाथयोगियों के दार्शनिक मतवाद से मुक्त नहीं हो पाये थे। परन्तु एकनाथ के समय महाराष्ट्र के भिवत आन्दोलन में रामायण, महाभारत इत्यादि पुराण शास्त्रों का प्रचार बढ़ गया था और भिवत-धर्म का स्नोत अवतार पुरुषों की लीला कहानियों से प्रकट हुआ। इसी स्नोत से तथा विशेष कर भागवत पुराण से एकनाथ ने अपने अध्यात्म साहित्य के मूल रस का संग्रह किया। उसके बाद गुरु के निर्देशानुसार सरल भाषा में उसे जनसाधारण के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके फलस्वरूप अल्प काल में ही एकनाथ एक मिवत सिद्ध आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हो गये। उनको केन्द्र करके सारे देश में नये ढंग से हरिकथा एवं हरिमिवत का रस प्रवाह निर्गत होने लगा। महाराष्ट्र में पौराणिक भिवत धर्म उन्हीं की जीवन साधना तथा साहित्यक कृतियों के माध्यम से पुनर्जीवित हो उठा।

अध्यापक पटवर्धन ने एकनाथ के साधन जीवन एवं कवित्व शक्ति की व्याख्या-विश्लेषण करते हुए, एक स्थान पर कहा है—एकनाथ की रचनाओं में अंतर के आवेग तथा मावरसों के साथ मिक्ति साधना के परमतत्त्वों का अपूर्व मिश्रण है। इसीलिए यह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है कि एकनाथ, मात्र एक मिक्ति सिद्ध महापुरुष ही नहीं थे, वरन् वे एक उच्च कोटि के मावुक कि भी थे। प्रधानत: इसी कारण, एकनाथ, एक अतिशय जनप्रिय धर्मगुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुए।

भक्तकिव एवं सिद्धपुरुष एकनाथ की ख्याति पैठढ़ एवं पंढरपुर क्षेत्रों में दूर-दूर तक फैल गयी। उनकी कीर्तन गोष्ठियों में सहस्रों की तायदाद में लोग आकर भीड़ करने लगे। महाराष्ट्र में सर्वत्र, वे एकनाथ स्वामी के नाम से परिचित हो उठे।

एकनाथ द्वारा रिचत ग्रमंग पदों में सर्वत्र गुरु मिनत तथा गुरु के चरणों में ग्रात्मसमर्पण की बात बार-बार कही गयी है। एक ग्रमंग में कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए वे कहते हैं—

गुरु प्रदत्त विपुल ऋण से किस प्रकार मुक्ति मिलेगी एकनाथ को इस जीवन में ?

१—ग्रध्यापक पटवर्धन : विल्सन फिलासोफिकल लेक्चर्स

गुरु ने एक चमत्कारी इन्द्रजाल का दिग्दर्शन कराया है—
शिष्य एकनाथ के अहंबोध का तीव्र विष
उन्होंने स्वतः पान कर डाला है,
दृष्टि मोड़ दी है निःसीम अंतर की ओर,
जहाँ उद्मासित है वह दिव्य आलोक—
जिसका नहीं है कभी उदय या अस्त । (अमंग-४)

गुरु कृपा, पारस पत्थर होती है, जिसके मात्र स्पर्श से शिष्य घन्य हो जाता है, तथा उसकी सारी सत्ता में रूपान्तर घटित होता है। एक श्रीर पद में, एकनाथ, गुरुदेव जनार्दन स्वामी की महिमा का ज्ञापन करते हैं:

यह कैसे परम विस्मय की सृष्टि गुरु ने कर डाली मेरे लिए, हृदय कन्दरा में उन्होंने भगवान के दर्शन करा डाला । ऐसे कृपालु हैं वे कि त्याग एवं दुःख के चरम मूल्य से मुझे दे डाली मुक्ति ! सुनो, गुरु कृपा का गोपन रहस्य । इस कृपा के ब्रालोक में सर्वं वस्तुएँ एवं सर्वं चराचर हो उठता है ईश्वरमय । जो भी होता है दृष्टिगोचर या जहाँ भी करता हूँ कर्णपात्, जिह्ना से जो भी करता हूँ ब्रास्वादन, सर्वत्र पाता हूँ, परिचय ईश्वर का । ( श्रभंग- )

भक्ति एवं नाम-साधना के संदर्भ में एकनाथ की वाणी अत्यन्त मर्मस्पर्शी है। उनके मतानुसार, जीवन-प्रभु ईश्वर का निरंतर स्मरण ही जीवन है और ईश्वर-विमुखता एवं उनका विस्मरण ही मायाविश्रम है।

स्मरण, मनन तथा जप-कीर्तन जिस किसी साधन की ग्रमोध शिक्त से श्री मगवान का ग्राकर्षण किया जाय, वे इस धूलिप्लावित घरणी पर दौड़ते हुए चल्ले ग्राते हैं। एक ग्रमंग पद में एकनाथ गाते हैं— "सर्वदा ग्रनुध्यान के फलस्वरूप ही तो उन्होंने रक्षा की, जब कोधी ऋषि एवं उनके ब्राह्मण शिष्य गण भोजन के लिए ग्रन्न की याचना करने ग्राये। ग्रर्जुन की भावना में कृष्ण सर्वदा जाग्रत थे। तभी तो प्रभु ने उनकी बार-बार रक्षा की थी। भिवत से मात्र भगवान दर्शन ही नहीं देते, वरन् भक्त के वश में भी हो जाते हैं। ऐसा है उनका महत्व ग्रीर ऐसा है भिवत साधना का माहात्म्य":

सर्वदा भक्त के वश में हैं परम प्रमु— द्रौपदी का किया उद्धार उसकी चरम विपत्ति से. सुदामा का दारिद्रय दुःख क्षण भर में किया दूर, परीक्षित की मात्रिजठर में रक्षा की किसने यदि होता नहीं उनका कृपाघन दृष्टिपात ? गोवर्धन घारण कर, नीचे गिरीघर ने रक्षा की गौग्रों भीर गोप-गोपियों की ! गोर कुम्हार के साथ बैठ प्रमु मेरे सुखा डाले मिट्टी से भींगे पात्र। दृष्टि म् दते ही साथ चराये पशुश्रों के दल, सांवता, माली के पास बैठ, काटे घास । कबीर के साथ बैठ बुन डाले कपड़े, रैदास के साथ चमड़े में लगाये रंग, सजन कसाई हित मांस विकय श्रीर स्वर्णकार नरहरि के लिए सोना गलाने के कार्य हाथ बढ़ा डाले कृपाल प्रमु ने । जनाबहि का गोबर ग्रानंदपूर्वक वहन किया, फिर मूमिका ग्रहण की दामाजी के दौत्य की।

महाराष्ट्र का जनसाधारण पौराणिक संस्कृत साहित्य के साथ भली-भांति परिचित नहीं था । एकनाथ स्वामी ने भ्रपने एकनाथी भागवत तथा रामायण भाष्य के माध्यम से उसका परिचय देने में सफल हए ।

एकनाथ के साधन जीवन एवं साहित्यिक कृतियों के ऊपर ज्ञानदेव की ज्ञानेश्वरो गीता का प्रमाव यथेष्ट था। एकनाथ ने स्वयं उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया है। परन्तु तथ्यों पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट रूप से दृष्टि- गोचर होता है, कि गुरु द्वारा ग्रदिष्ट, मागवत-समर्थित जिस मक्ति-प्रेम की साधना को उन्होंने ग्रहण किया था, तथा गुरु कृपा के फलस्वरूप जिस साधन में सिद्ध हुए थे उत्तरकाल में उनके व्यक्तित्व एवं जीवन-दर्शन में ग्रत्यन्त ग्रधिक परिमाण में प्रतिफलित हो उठी थी।

अपनी प्रेम-मिनत की साधना के विशिष्ट स्रोत भागवत के संबंध में एकनाथ की उक्ति बड़ी ही मनोरम है। उनका कथन है: "श्री भागवत एक बहुत बड़ा खेत है। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने इसके लिए शास्त्र बीज प्रदान किए। नारद इस खेत के ग्रिधकारी थे। इन शास्त्र बीजों का उन्होंने अपने निपुण हाथों से वपन किया। व्यासदेव ने इस खेत के सुरक्षा की व्यवस्था की। उन्होंने दस मेड़ों से इसे चारों ग्रोर से बांघ डाला। इसके फलस्वरूप, यह स्थान दिव्य ग्रानंद एवं शांति की फसल से भर उठा। शुक ने इस फसल के पहरा देने का भार ग्रहण किया। उन्होंने हरिनाम का ग्रविरत निक्षेप किया, जिसके कारण पाप-रूप पक्षी दूर भाग गये। भक्त उद्धव ने कटी हुई फसल से दाने निकाले ग्रौर कृष्णजी की वाणी के परम मूल्यवान दाने इससे बाहर निकाल कर संग्रह किए। इन दोनों से तैयार हुए हैं, दिव्यलोक का सौरम विखेरने वाले ग्रनेक व्यंजन। उसके बाद परीक्षित का ग्रम्युदय हुग्रा। संसार से विच्छिन्न होकर, उन्होंने शुकदेव के मुख से पित्रत्र भागवत कथा सुन कर, भागवती ग्रानंद की सुधा का पान किया। उनके पदिचह्नो का ग्रनुसरण करते हुए श्रीधर ने भागवत के निगूढ़ मर्म कथाग्रों के ऊपर दृष्टिपात किया, तथा दिव्य ग्रानंद का लाभ कर वे कृतार्थ हुए। जनार्दन स्वामी की प्रिय मिक्षका एकनाथ ग्रपने मराठी भाषा के दोनों पंखों द्वारा उड़कर इस लुभावने ग्राहार्य वस्तु पर बैठ गयी है, तथा तृष्तिपूर्वक इसका भोजन कर धन्य हो गयी है।"

मित-साघना के विषय में एकनाथ स्वामी का मत था—परम-घाम जाने का प्रशस्त राजकीय पथ । श्री हरि स्वयं ही इस पथ पर रक्षा करने वाले हैं। इस मार्ग पर वे स्वयं चक हाथों में लेकर खड़े रहते हैं, तथा श्राक्रमण-कारी दस्यु एवं वैरियों कर हनन करते हैं। अपने अस्त्र से प्रमु एक और बड़ी कुपा का कार्य करते हैं। साधन-पथ में साधक का सबसे बड़ा शत्रु, उसका अहंबोध है। इस अहंबोध को कृपालु प्रमु, अपनी गदा के आधात से चूणं कर डालते हैं। उनके मंगल शंख की घ्विन से भक्त का श्रंतर शुचि शुभ हो उठता है, तथा उसकी सहायता से ज्ञान लोक में प्रवेश करता है। फिर श्री-इस्तों में स्फुटित कमल द्वारा आप्तकाम भक्त की वे अभ्यर्थना करते है।

आदर्श भक्त एवं उनकी भक्ति सिद्धि का जो वर्णन एकनाथ ने किया है, उसका आधार, भागवत ही है:

— इस चरम अवस्था में पथ तथा लक्ष्यवस्तु एक हो उठते हैं — ईश्वर द्वारा वरणीय, कृपा प्राप्त दो चार सावकों में इसका घटन दृटिगोचर होता है। एक- निष्ठा एवं शरणागित के फलस्वरूप, साधक गुरु की कृपा लामकर घन्य होते हैं, तथा आत्मा के स्वरूप की उपलब्धि करते हैं। उनको स्पष्ट हो जाता है कि सारे मनुष्यों के ही हृदय में श्रीहरि का मंदिर विराजमान है। वे श्रीहरि को श्रंतर में तथा बाहर सारी वस्तुओं में देखते हैं। फिर घ्याता तथा ध्येय में ७/१७

कोई पार्थक्य नहीं रह जाता । भक्त स्वयं ही भगवान हो जाता है, जो सारे विद्व बहाण्ड में ग्रोत-प्रोत हैं । इस ग्रवस्था में उनका निवास, चलना-फिरना सभी भगवान में ही हो जाता है ग्रौर वे भगवान का सारुप्य लाम करते हैं । नाम-रूप कार्यकारण का विभेद समाप्त हो जाता है । इस ग्रवस्था में सारी वस्तुग्रों के मध्य प्रवृत भगवत्-सत्ता को ही देख पाते हैं । सृष्टि के इतने वैचित्र्य तथा वैषम्य भेद के बीच भी वे एक ग्रौर ग्रहितीय, परमवस्तु श्रीभगवान को हो निरंतर प्रत्यक्ष करते हैं । एकनाथ कहते है कि सर्व भूतों में भगवत् दर्शन—यही है भक्ति साधना की चरम परिणित । परन्तु यह ग्रवस्था भक्त तब तक लाभ नहीं कर पाता जब तक प्रभु की कृपा का ग्रालोक उसके हृदय में उद्भासित नहीं होता । १

गुरु जनार्दन स्वामी की कृपा और अपने साधन-त्रल से एकनाथ स्वामी एक मिन्ति सिद्ध महापुरुष के रूप में परिणत हुए। अपने जीवन में यह सिद्धि किस तरह आयी तथा उस समय की उनकी अतीन्द्रिय अभिज्ञता क्या थी, ये तथ्य उनके अनेक अभंग पदों में निहित हैं।

एक पद में वे गान करते हैं :

श्रन्तरात्मा में श्रव्यात्म सूर्य का दोष्तिमय प्रकाश प्रस्फुटित हुआ
प्रत्यक्ष किया, इस प्रकाश में उक्ष की ग्रामा नहीं,
मध्याह्न श्रथवा श्रस्ताचल भी नहीं ।
कोई श्रादि श्रीर ग्रन्त भी नहीं हुआ दृष्टिगोचर ।
मेरे समक्ष श्रात्मिक सूर्य का चिर उद्भासन हुआ,
पूर्व पश्चिम का पार्थक्य चिरकाल के लिए समाप्त हो गया ।
कर्म वा कर्महीनता दोनों ही हो गये श्र्यंहीन,
दिवा श्राकाश में चाँद की छाया जैसे ।

एकनाथ स्वामी भिन्त सिद्ध महापुरुष थे। अनेक लोगों द्वारा वंदित तथा अनेक लोगों के साधन-मार्ग के दिग्दर्शक। परन्तु गुरुदेव जनार्दन स्वामी के आदेशानुसार उन्होंने सतत जन-समाज में ही निवास किया तथा साधारण भनत वैष्णव गृहस्थ के रूप में ही जीवन-यापन किया। घृत-प्रदीप जैसे यह जीवन पिवत्रता एवं स्निग्धता से परिपूर्ण रहा। यह प्रदीप लगभग चालीस वर्षों तक समाज को आलोकित करता रहा। महाराष्ट्र के सहस्रों भक्तों का साधन जीवन इस कल्याणमय आलोक की दीप्ति से उज्वल हो उठा।

१ रानाडे : मिस्टिसिजम इन महाराष्ट्र-पृ०२४६

पैठन में एकनाथ की दिनचर्या इस तरह थी: प्रातः उठ कर, वे कुछ समय ध्यान-भजन में ध्यतीत करते। उसके वाद, नदी पर जाकर अपना स्तान तर्पण समाप्त करते। अब शास्त्र-पाठ का समय हो जाता। भागवत तथा गीता के पाठ एवं ध्याख्या के समय अंतरंग भक्त-मंडली एकतित होती। दिध्य भाव से आविष्ट, परम वैष्णव के मुख से निर्गत वाणी एवं उपदेश सभी ध्यानपूर्वक सुनते। मध्याह्म भोजन का एक विशेष अंग था, अतिथि सत्कार। अतिथियों को साथ बैठा कर मिताहारी एकनाथ भोजन संपन्न करते। विश्वाम के पश्चात् अपराह्म में फिर ग्रन्थों का पाठ होता। अपने दो प्रिय ग्रन्थों—ज्ञानेश्वरी, गीता अथवा भागवत की ही वे प्रायः आलोचना करते। उस अवधि में श्रोताओं के हृदय में प्रेम-भित्त-रस का प्रवाह उमड़ पड़ता। सबसे आर्कषक था, एकनाथ का सांध्य संकीर्तन। स्वरचित अभंग पदों को गा-गा कर, एकनाथ स्वामी, भावरस से मत्त हो उठते, तथा भतों के मध्य मितन-प्रेम की प्रवल उदीपना जाग्रत हो उठती। दूर-दूर से इन वैष्णव महात्मा के दर्शनार्थ बहुत-से दर्शनार्थियों का आगमन होता।

एकनाथ, वास्तविक रूप से वैष्णव थे। भक्त भगवान के अपने लोग हैं।
प्रियजन, इनके मध्य वर्ण वैषम्य रहेगा, यह उनके लिए असहनीय कल्पना थी।
कीर्तन की जमात में ऊँच-नीच, ब्राह्मण-अन्त्यज, सभी के साथ वे एक साथ
बैठते। जिस किसी जाति के भक्तों के साथ वे बिना बिचार के भोजन पर
बैठते और उनका यह आचरण गाँव के ब्राह्मणों को सह्य नहीं था। वे लोग
कठोर भाषा में एकनाथ के इस आचरण के विरुद्ध कटुक्तियों देते।

एकनाथ, इस विषय में बिलकुल निर्विकार थे । स्वरचित एक श्रमंग पद में उन्होंने गाया है—

> हो काँ वर्णाभाजी उग्रणी। जो विमुख हरिचरणी। त्याहुनी स्वपच श्रेष्ठ मानी— जो भगवत् भजनी प्रेयल।

श्री हिर के चरण कमलों से जो विमुख है, वर्ण की दृष्टि से भी अप्रणी होकर वह निष्फल एवं व्यर्थ है। उससे तो वह चाण्डाल भी श्रेष्ठ है जो प्रेम-पूर्वक मगवद् मजन करता है।

पैठढ़ तथा उसके ग्रास-पास में ग्राम के उच्च वर्ण के लोग स्वभावतः ही परंपरावादी थे। एकनाथ स्वामी का नृत्य-कीर्तन एवं धर्म-उपदेश से समाज में विच्छु खलता ग्रा रही है, तथा समाज को ध्वंस के मार्ग पर ले जा रहा है, यह

कह-कह कर उन्होंने वाबेला मचाया। जनसाधारण में भी एकनाथ का प्रभाव दिन-दिन वृद्धि पर है, इससे भी उन्हें कम ईर्ष्या नहीं थी। निन्दा खूब जोर-शोर से शुरु हुई। विरोधियों ने यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि एकनाथ का गुरु करण ही नहीं हुआ। वास्तविक रूप से उनके पास कोई साधना अथवा सिद्धि भी नहीं है। यश एवं लोभ के कारण उन्होंने आचार्यगिरी शुरू कर दी है, तथा लोगों को ठग रहे हैं।

इन सभी ग्राक्षेपों को एकनाथ स्वामी ने सुना परन्तु, वे लेश मात्र भी विचलित नहीं हुए। । उदार, क्षमाशील साधक ने जो इसके उत्तर में लिखा है, वह किसी भी साधक वा समाज के समक्ष चिरकाल तक स्मरणीय है।

निन्दक कामाचा कामाचा।
गड़ी श्रात्मारामाचा।
निन्दक श्रामुची गंगा।
श्रामूची पातके नेते मंगा।
निन्दक श्रामुचा सखा।
श्रामूची वस्त्रे धूनो फुका।
निदक श्रामूची काशी।
श्रामूची पातके श्रवधी नाशी—
निदक श्रामूचा गुरु।
एका जनार्दन थोरु।

निंदक मेरे श्रित प्रिय हैं। कारण वे एक ही ग्रात्माराम द्वारा मृष्ट हैं। विदक गंगा की पिवत्र धारा-जैसे हैं, जो कि हमारी सब पाप राशि को वहन करते हैं। निंदक हमारे सखा हैं जो कि हमारे कलुषित वस्त्र बिना मूल्य के घो डालते हैं। निंदक हमारे लिए काशी-जैसे हैं, जो हमारे सभी पापों को विनष्ट करते हैं। निंदक हमारे गुरु तुल्य हैं, कारण वे ही मुझे जनार्दन स्वामी के शिष्य रूप बना देने के लिए सक्षम हैं।

साधक-किव के रूप में एकनाथ स्वामी के दो अवदान धर्म-संस्कृति के इतिहास में अमर होकर रहेंग । प्रथमतः अपनी रचनाओं के माध्यम से वेदान्त के तत्त्वों को उन्होंने साधारण मनुष्य के लिए बोधगम्य बना डाला है। द्वितीयतः मराठी भाषा में, उनके भिक्त-साहित्य के रचित होने के फलस्वरूप, मराठी जनसाधारण का अशेष कल्याण हुआ है।

उज्जीवन, श्राषढ़ १३७५, मध्ययुगेर भारतीय भिक्त साहित्य !

पहले वेदान्त के उच्चतर तत्वों की आलोचना, मात्र मुठ्ठी भर संस्कृत शिक्षित मनुष्यों के लिए सुलभ थी। अब उसकी लोकप्रियता में वृद्धि होने लगी और समाज के प्रत्येक स्तर में उसकी छाप पड़ने लगी। एकनाथ के अभंग पद, ग्राम-ग्राम, नगर-नगर, में गाये जाने लगे। अनेक धर्म-सभाओं में एकनाथी भागवत एवं रामायण का पाठ होने लगा। स्वभावतः ही उसके तत्त्व एवं आदर्श का प्रचार द्रुतवेग से बढ़ने लगा।

उनके पूर्ववर्ती ज्ञानदेव ने अपने गीता माध्य में वेदान्त तत्त्व की आलोचना यथेष्ट की थी। परन्तु ज्ञानदेव का दार्शनिक तत्व तथा उनकी भाषा अत्यन्त जिंदल एवं दुवाँच्य थी। उनकी दर्शन-व्याख्या मेघलोक-जैसे धुँए जैसी थी, साधारण मनुष्य के पहुँच से परे। परन्तु एकनाथ की व्याख्या अत्यन्त प्रांजल थी, जिससे गाँवों के साधारण मनुष्यों के लिए भी उसका रसास्वादन करना कठिन नहीं होता था। मर्त्य मनुष्य के समीप स्वर्गीय सुधा वे निर्विचार एवं अकृपण भाव से विखेरते रहे।

मराठी में रिचत, एकनाथ के धर्मसाहित्य की प्रशंसा में मुखर होकर अध्यापक पटवर्धन लिखते हैं: "पंडितों के लिए लिख कर, नाम-यश के अधिकारी होने की इच्छा, एकनाथ को नहीं थी। इन्होंने समाज के सभी स्तरों में सत्य-बोघ एवं ज्ञान के आलोक के विस्तार के लिए ही लिखा था। स्त्रियों, शूद्रों एवं अशिक्षित जनसाधारण के कल्याण के लिए ही उन्होंने लेखनी घारण की थी। पंडितों की घृणा को वे घृणित समझते तथा लाखों निरक्षर देशवासियों के दाबे को मान्य करते हुए सर्वदा क्षेत्रीय भाषा में ही लिखते रहे।

"देशज भाषा के लिए उन्हें ग्रसीम साहस के साथ जूझना पड़ा था, तथा इतने काल के व्यवधान के बाद ग्राज भी हमें देशज भाषा की लड़ाई चलाते रखना पड़ रहा है। उन दिनों के संस्कृत के विद्वान पंडितगण धमंड से भरे हुए थे। मराठी भाषा, उनके लिए मराठी ग्रशिक्षित तथा निम्नास्तर के ग्रामीण लोगों की भाषा थी। इस भाषा में लिखकर ग्रपने को हेय क्यों किया जाय, यही उनका मनोभाव था। एकनाथ, ग्रपने पूर्ववर्त्ती ज्ञानदेव का ही श्रनुसरण कर चलते रहे। ग्रन्ध, मूक जनसाधारण के लिए उनका हृदय ऋंदन कर उठा था। उन्होंने स्पष्ट रूप से ग्रनुभव कर लिया था कि इस हतभाग्य जनसमाज के हृदय में प्रवेश का मार्ग उनकी मातृभाषा ही थी। इसी कारण उन्होंने उसी भाषा में ग्रपने भिन्त साहित्य की रचना की।"

१. रानाडे : मिस्टिसिज्म इन महाराष्ट्र-पृ० २५०

देशज भाषा में धर्मग्रन्थ की रचना के लिए काशी के शास्त्रविद् पंडितों ने बड़ी कठोर भाषा में उन्हें धिक्कारा था। महाराष्ट्र की पारंपरिक विरोधिता भी बार-बार उनके विरुद्ध उग्र हो उठी थी। यहाँ तक कि घर के भीतर भी अपने पुत्र का तिरस्कार भी कम सहन नहीं करना पड़ा था। इस प्रतिकूल बातावरण में भी जिस दृढ़ता एवं आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अपने द्वारा आरम्भ किए हुए ब्रत का उद्यापन किया, वह विस्मयकर था।

पुत्र, हिर शास्त्री ने संस्कृत शास्त्रों का अध्ययन किया था, तथा ब्राह्मण-समाज में उनकी यथेष्ट प्रतिष्ठा थी। एक दिन पिता को पकड़ कर उन्होंने कहा: "पिता, हमलोगों का जन्म शास्त्रज्ञ ब्राह्मण वंश में हुआ है। सारे देश के एक श्रेष्ठ साधक रूप में तथा सुविज्ञ आचार्य के रूप में, आपका कितना सम्मान है। आपके जैसे लोग मराठी भाषा में घर्म-ग्रन्थ लिखेंगे तथा भाषण देंगे? उत्तर तथा दक्षिण के पंडितगण इसके लिए आपकी कितनी निन्दा कर रहे हैं!"

"यह सब तो मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात है। वत्स तुम्हारी श्रमली बात वया है, यह तो कहो ?" एकनाथ स्वामी ने शांत स्वर में कहा।

"मेरा वक्तव्य तथा सारे देश के पंडित-समाज का वक्तव्य एक ही है। श्रवसे श्राप श्रपने घमंग्रन्थों की रचना संस्कृत भाषा में ही करें। श्रावश्यकतानुसार मराठी साहित्यिकगण उससे श्रनुवाद कर लेंगे। हमलोगों का विशेष श्रनुरोध है कि श्रवसे श्राप मराठी भाषा में लिखना तथा वक्तव्य देना—दोनों ही बन्द कर दे।"

"यह ग्रनुरोब तो भ्रन्याय है, तथा जाति एवं देश के लिए कल्याणकर नहीं है, बत्स ।"

इसके बाद एक स्वरचित अभंग पद के माध्यम से एकनाथ ने देशवासियों को उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर दिया :

संस्कृत वाणी देवें केली—
प्राकृत उरीं चोरापासुनी झाली
असीत जा अभिमान तुली।
वृथा बोली काम काज—
आतां संस्कृता श्रथवा प्राकृता।
भाषा आत्मी जे हरिकथा
ते पावना चे तत्वतां
सत्य सर्वथा मानली—

देवासि नाहीं वाचाविभान संस्कृत प्राकृत ताय समान । ज्या वाणी जास्लें ब्रह्म कथन त्या भाषा श्रीकृष्ण संतोषे ।।

## अर्थात:

संस्कृत भाषा क्या है देवता की सृष्टि ?

ग्रीर प्राकृत सृष्टि की है चोरों ने ?

वास्तव में ग्रहंबोध के जाल में

मूल से कही गयी है ऐसी बात ।

वास्तव में संस्कृत या प्राकृत जो भी हो,

जिस भाषा में विणत है हिर कथा—

पित्र एवं सत्य वाणी रूप में

सभी हमारे लिए सम्मानित है ।

भाषा हित देवता का कोई पक्षपात नहीं,

संस्कृत तथा प्राकृत दोनों समकक्ष है, उसके पास ।

ब्रह्मवाणी, ब्रह्मज्ञान विणत है जिसकी भाषा में

उससे ही होता है प्रभु श्रीकृष्ण को संतोप ।

पैठण एवं पंठरपुर को केन्द्र करके एकनाथ स्वामी ने प्रायः चालीस वर्षे व्यतीत किए। इस कर्ममय एवं साधनमय जीवन में, उनको घेर कर एक विश्वाल भवतों का दल गठित हुम्रा। सहस्रों भवत साधकों को उन्होंने श्रंतरंग भिवत साधन देकर कृतार्थ किया, एवं सहस्रों मनुष्यों ने उनके भाव समृद्ध कीर्तन, माषण एवं धर्म साहित्य से प्रेम-भिवत की उद्दीपना का लाभ किया।

१५६६ ई०, में ६६ वर्ष की अवस्था में, अपने घर के आंगन में, हरिकथा कहते-कहते इन हरिमय भिक्त सिद्ध महापुरुष ने सज्ञान अवस्था में ही अमर लोक की और प्रयाण किया।



## तिन्वती वाबा

शिव चतुर्दशी की पुण्य तिथि है, श्रौर घर में सभी पूजन की सामग्री संग्रह करने में व्यस्त है। बालक नवीनचन्द्र को भी बिलकुल अवकाश नहीं है। सारा दिन माता के पीछे-पीछे दौड़ भाग कर रहे हैं श्रौर आदेशानुसार नाना प्रकार के कार्य करने में व्यस्त हैं। संध्या के उपरान्त जननी ने कहा, "बेटा नवीन. पूजा का समय हो आया है, पुरोहित महाशय अब आने ही वाले हैं। मैं खिड़की वाले तालाब से चटपट स्नान करके आ जाती हूँ। जबतक तुम ठाकुर घर में बैठ कर पहरा दो। ध्यान रखना, मेरा यह सारा आयोजन नष्ट न हो जाय।"

जननी स्नान करने गयी हुई हैं तथा नवीन चुपचाप पूजा वाले कमरे में एकाकी बैठे हुए हैं। सारे दिन की दौड़-भाग से शरीर क्लान्त है, इसिलए थोड़ी देर बाद उसने दीवार का सहारा ले लिया। उसके बाद निद्रा स्नाने में भी देर नहीं लगी।

माता भी इस त्रीच वापस ग्रा गयी हैं। पूजन सामग्री की ग्रोर देखते ही वे चौंक पड़ीं। यह क्या काण्ड हो गया। कई चूहों ने नैवेद्य की थाली के ऊपर चढ़कर चावल तथा केला खाना भी शुरु कर दिया है। पीछा करते ही वे सब लिंग विग्रह के ऊपर से होकर न जाने कहाँ ग्रदृश्य हो गये।

वृद्धा जननी ने बालक नवीन को जगाया । मंत्सेना करते हुए उन्होंने कहा, "किस कुसमय में तुम्हें मैंने यहाँ पहरे पर रख कर स्नान करने के लिए प्रस्थान ७/१६ किया था। तुम्हें सोने का ग्रीर कोई समय नहीं मिला? देखो तो, चूहों ने सभी नैवेद्य उच्छिष्ठ कर दिया है। मुझे ग्रब फिर से थाली सजानी होगी। तुम इतने वेकार हो!"

थोड़ी देर मौन रहने के बाद बालक ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, "श्रच्छा मां, जो ठाकुर ग्रपने मोग के चावल-केले की रक्षा नहीं कर सकता, उसकी पूजा का क्या फल होगा, यह क्या तुम मुझे बता सकोगी?"

''यह क्या रे, क्या कुलक्षण की बात कह रहा है ? क्या तू श्रन्तत: नास्तिक ही हो जायगा ?''

"नहीं माँ—नास्तिक नहीं, यह तो आस्तिकता की बात है। ईश्वर को इस कोठरी में चावल-केला, फूल-बेलपत्र देकर घेरकर बैठाये रखने को मेरा मन नहीं करता। मेरा मन कहता है—जल, स्थल, अन्तरीक्ष तथा अनन्त कोटि ग्रह ताराओं में वे विराजमान हैं। हाँ माँ, मैं उसी ईश्वर की बात सोचता हूँ।"

"इस ग्रत्प ग्रवस्था में इतनी बड़ी-बड़ी बातें करने को कहाँ से सीख गया—" माँ ने हेंसते हुए कहा ।

इसी अविध में पुरोहित स्मृतिरत्न महाशय ने पूजा गृह में प्रवेश किया।
कुछ देर खड़े रहकर उन्होंने, माता-पुत्र के वार्तालाप को सुना। आगे बढ़ कर
उन्होंने नवीन की माँ से कहा "नहीं माँ, बड़ी-बड़ी बातें नहीं, तुम्हारा पुत्र
अपने संस्कार के अनुरूप ही बातें कर रहा है। उसके सारे शरीर में अपूर्व
सारिवक चिह्न विद्यमान हैं। निश्चित रूप से पूर्व जन्म के त्याग वैराग्यमय
साधन संस्कार लेकर ही इसने जन्म ग्रहण किया है। मुझे विश्वास है कि बड़ा
होकर यह वंश को उज्ज्वल करेगा।

बालक नवीन श्रव तक पूजाघर से बाहर निकल चुका है। जननी ने घीर एवं शांत स्वर में कहा, 'स्मृतिरत्न महाशय, सोच रही हूँ सम्भवतः श्रापकी बात ठींक ही है। बहुत दिन पहले की बात है, एक परिव्राजक सन्यासी हमलोगों के घर श्राकर उपस्थित हुआ था। ज्योतिष विद्या में उसकी प्रचुर गति थी। मेरी हस्तरेखा देखकर उन्होंने कहा था—माँ तुम्हारे ६ ठे गर्म से एक पुत्र संतान होगा जो कि संसार त्यागी महात्मा होगा। नवीन मेरी वही संतान है। सचमुच मुझे वरावर ही भय रहता है कि कहीं उस श्रभ्यागत सन्यासी की भविष्यवाणी फलित न हो जाय।"

मां की यह आ्राज़ंका सत्य में ही परिणत हुई। दो वर्षों के अंदर ही नवीन, पिता-माता एवं आत्मपरिजनों की माया अनायास ही तोड़कर अध्यात्म

जीवन के मार्ग पर अग्रसर हो गया । उत्तर काल में वह एक महाराक्तिधर एवं समर्थ महापुरुष के रूप में परिणत हो गया । दिग्दिगंत में उसने तिब्बती बाबा के नाम से प्रसिद्धि लाम की ।

बंगलादेश के श्रंतर्गत सिलहट शहर से थोड़ी ही दूर पर अधुना नामक एक ग्राम में लगभग १८२० ई० में तिब्बती बाबा ने जन्म ग्रहण किया। पिता रामचन्द्र चक्रवर्ती एक दस हजार रुपये ग्राय बाले साधारण जमीन्दारी के मालिक थे। इस क्षेत्र में दान, ध्यान एवं जनकल्याण कार्यों में चक्रवर्ती परि-वार की प्रचुर ख्याति थी। रामचन्द्र की सहधर्मिणी परम भिक्तमती थीं। श्रितिथि सेवा, गृहदेवता की पूजा एवं धर्म कर्म के कार्यों में उनके निष्ठा तथा उत्साह की कोई सीमा नहीं थी।

पुत्र नवीनचन्द्र उस समय स्थानीय स्कूल में श्रव्ययन कर रहे हैं, श्रवस्था होगी, लगमग पन्द्रह वर्ष । उनका स्वभाव अपने श्रन्य पांच भाइयों जैसा नहीं है । जैसे खेल-कूद में तिबयत नहीं लगती वैसे ही स्कूल की पढ़ाई-लिखाई में मी कोई उत्साह नहीं है । संसार से विरिक्त दिन पर दिन बढ़ती ही चली जा रही है । एक दिन जननी को बुलाकर कहा, "देखो माँ, कुछ दिनों से कितने ही प्रश्न मेरे मानस पर उठ रहे हैं, जिनका उत्तर मैं नहीं खोज पा रहा हूँ । कहाँ से मनुष्य श्राता है श्रीर पुनः कहाँ वापस चला जाता है ? इस सृष्टि के मूल में कौन विद्यमान है ? उसका स्वरूप क्या है ? पता नहीं, क्यों ये सारे प्रश्न भूत की तरह मेरे पीछे लग गये हैं ? मैं यह भी समझ रहा हूँ कि संसार का पूर्णतया त्याग करके नहीं निकलने से मेरे जीवन की इन जिज्ञासाशों का कभी उत्तर नहीं मिलेगा।"

"यह सब तू पागलों-जैसा क्या बक रहा है ? घर में बैठकर क्या धर्म नहीं होता ! शास्त्रपाठ करो, साधन-भजन करो, उसीसे तुम्हें परम वस्तु का लाभ होगा"—जननी ने कहणस्वर में कहा ।

"नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकेगा। मैंने अपने जीवन का सिद्धान्त स्थिर कर लिया है। आज रात को ही मैं अपने नवीन जीवन के पथ का पथिक होकर निकल पड़र्गा।

जननी कुछ देर तक वज्राहत-सी चुपचाप बैठी रहीं। उसके बाद शांत स्वर में उन्होंने कहा, "वावा, मैं समझ रही हूँ, प्रारब्ध का खण्डन नहीं किया जा सकता। तुम्हारे मुँह से यह बात सुनने को मिलेगी, इसी ग्राशंका में इतने दिनों से थी। ग्रब समझ सकी हूँ कि तुम्हारे जन्म से पूर्व ग्रभ्यागत सन्यासी ने जो मविष्यवाणी की थी, वहीं फलीभूत होने जा रही है। मन में भय श्रवश्य था, परन्तु साथ ही साथ श्रपने को मैंने श्राश्वस्त कर लिया था। ईश्वर के संघान में जा रहे हो—मैं इसमें बाधक नहीं होऊँगी। श्राशीर्वाद देती हूँ कि कुल को पवित्र एवं उज्वल करो।"

"माँ, तुम्हारी इतने दिनों की देवपूजा सार्थक है। सत्य ही तुम महान हो।" यह कहते हुए नवीन ने माता के चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित किया।

पिता एवं ग्रन्यान्य ग्रात्म-परिजनों से विदा लेकर, उसी रात मुमुक्षु किशोर ने घर का परित्याग कर दिया।

यही, सर्व त्यागी किशोर उत्तरकाल में शक्तिघर महापुरुष तिब्बती बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। योग एवं तंत्र-साघना में सिद्धकाम होकर उत्तर मारत तथा तिब्बत में सर्वत्र उन्होंने सहस्रों आर्त एवं मुमुक्षुओं को परमाश्रय प्रदान किया है।

यात्रा से पूर्व जननी ने कहा, ''बाबा, नियित के श्राह्वान पर त्याग एवं तितीक्षामय जीवन का वरण कर तुम घर छोड़कर चले जा रहे हो। इस मार्ग पर संभवतः दुःख, कष्ट सभी कुछ सहन करना पड़ेगा। परन्तु मैं तुम्हारे कंगाल-जीवन की बात सोच भी नहीं पा रही हूँ। श्रस्तबल में एक छोटा टट्टू घोड़ा है, उसे लेता जा। उसी पर बैठकर परित्राजन करो। श्रीर यह कुछ रुपये भी लेता जा। इससे तुम्हारे भोजन का कुछ दिनों तक प्रबन्ध हो जायगा। एक श्रीर निर्देश का पालन करना—गृहस्थ के श्रन्न की कभी भिक्षा नहीं करना। उससे हीन संस्कार से ग्रस्त हो जाना पड़ता है। श्रगर भिक्षा ग्रहण करनी ही पड़े, तो मठ-मंदिर श्रथवा श्रखाड़े की भिक्षा ग्रहण करना।"

माता के श्रनुरोध की रक्षा करने का वचन देकर पुत्र ने सर्वदा के लिए उनसे विदा ली।

नवीनचन्द्र का गन्तव्य स्थल था अन्ततः गंगा तीर स्थित सिद्ध पीठ काली-घाट । पिता को अतिथिशाला में प्रायः परिव्राजक साधु-संन्यासियों का आगमन होता । इन्हीं के मुख से उन्होंने सुन रखा है—उत्तर, पिश्चम एवं दक्षिण भारत के सभी वड़े-वड़े महात्मागण इस सिद्धपीठ के दर्शन करने हेतु आते हैं । नवीन ने मन ही मन सोचा कि सर्वप्रथम वहीं जाकर वे उपयुक्त गुरु का संधान करेंगे । अगर वहाँ गुरु की प्राप्ति नहीं हुई तो वे पश्चिम की ओर अग्रसर होंगे । कलकत्ता नगरी उस समय तक बहुत साधारण ही थी, ग्रीर भवानीपुर तो ग्रारण्यवेष्ठित एक साधारण ग्राम मात्र था। इसी ग्राम के एक ग्रंचल में भागीरथी के तीर पर जाग्रत सिद्ध पीठ, कालीघाट ग्रवस्थित था। दूर-दूर से बहुत से साधु-संन्यासी इस साधन क्षेत्र में ग्राकर उपस्थित होते रहते। कोई देवी-दर्शन के पश्चात् सिन्निहित निर्जन वनमूमि में साधन-भजन करते तथा कोई-कोई सागरद्वीप ग्रथवा कामाख्या पहाड़ के मार्ग पर ग्रग्नसर हो जाते।

कुछ दिन तक इस क्षेत्र में घूम-फिर कर नवीन गया में ग्राकर उपस्थित हुए। दीनदयाल उपाध्याय गया के एक शीर्षस्थानीय कविराज थे। शास्त्र-विद् पंडित के रूप में भी इस शहर में उन्होंने प्रचुर ख्याति ग्रर्जित की थी। ग्रकस्मात्, तरुण परित्राजक नवीनचन्द्र पर एक दिन उनकी नजर पड़ गयी। उपाध्यायजी ने कहा, "बेटा, तुम्हारे मुख पर प्रतिभा की दीप्ति है। भविष्य में तुम कर्मठ (कृती) पुरुष के रूप में सर्वत्र सम्मानित होगे। इस तरह घूम-फिर कर अपना ग्रमूल्य जीवन नष्ट क्यों कर रहे हो? मेरी कुटिया में ग्राकर निवास करो तथा दर्शन एवं ग्रायुर्वेद शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करो। इससे तुम्हारा मंगल ही होगा।"

"परन्तु मैं तो बैठे-बैठे बिना किसी कार्य के ग्रापका ग्रन्न भक्षण नहीं कर पाऊँगा। इसके ग्रलावा गृहस्थ के ग्रन्न की भिक्षा ग्रहण करने का मेरी माता का निषेध भी है।"—नवीनचन्द्र ने उत्तर दिया।

"मातृ-श्राज्ञा का तुम पालन करते रहो बेटा, यही तो मैं चाहता हूँ। ठीक है, तुम उपाजन करते हुए ही अपने मोजन की व्यवस्था करो। मेरे श्रौषधालय में सहायता देने के लिए एक कर्मचारी की आवश्यकता है। तुम उस कार्य को करो श्रौर उसके पारिश्रमिक के रूप में मेरे घर पर दोनों समय मोजन करो। इसमें तुम्हारी किसी आपित का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस सुयोग से तुम कविराजी शास्त्र के पठन-पाठन का अवसर पा जाश्रोगे। तुम जब दूसरे के अन्न को ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हो तब ऐसी एक श्रथंकरी वृत्ति को सीख लेना क्या तुम्हारे लिए लाभप्रद नहीं होगा?"

नवीन राजी हो गये। मन में सोचा कि जननी द्वारा प्रदत्त रुपये तो ग्रब शेषप्राय हैं। कुछ तो थैली से चोरी हो चुका है तथा बाकी पिछले कई महीने की खाद्य सामग्री क्रय करने में व्यय हो चुका है। टट्ट घोड़ा भी गंगा पार होने से पूर्व ही त्याग कर दिया है। संभव है, किवराजी विद्या थोड़ी-बहुत सीख लेने से कुछ सुविधा ही हो जाय। परिव्राजक जीवन में लोगों के चिकित्सा के वती होने पर परोपकार भी होगा, साथ ही जीविका की भी कुछ ब्यवस्था हो जायगी। भिक्षा के लिए किसी के पास हाथ भी फैलाना नहीं पड़ेगा।

गया के उपाध्याय जी के पास एक के बाद एक करके तीन वर्ष व्यतीत हो गये। अब नवीन बहुत दुविधा में पड़े। वैद्यक शास्त्र की थोड़ी-बहुत जानकारी तोउन्हें हो चुकी है तथा श्रीषधि इत्यादि देने की पद्धित का भी उन्हें ज्ञान हो चुका है। इससे उनके जीविका निर्वाह की समस्या तो थोड़ी सुलझ गयी है, परन्तु मुमुक्षा की जो श्राकांक्षा लेकर उन्होंने गृहत्याग किया था, उसका तो कोई समाधान नहीं मिला! इस तरह समय नष्ट करने का तो कोई श्रीचित्य नहीं है। दूसरे दिन ही वे चुपचाप खिसक गए श्रीर वाराणसी के मार्ग पर श्रग्रसर हुए।

परिवाजन एवं उपयुक्त गुरु के संघान का नशा उन पर पूरी तरह छाया हुआ है। वाराणसी में विश्वनाथ दर्शन के बाद उन्होंने साधुआं के मठों और अखाड़ों में यूम-फिर कर कुछ समय व्यतीत किया। उसके बाद तीर्थयात्रियों के एक दल के साथ पैदल ही वृन्दावन घाम में प्रविष्ट हुए।

कुञ्ज-कुञ्ज तथा मठ-मंदिर या गलियों में सर्वत्र केवल 'जय राधे' ध्वनि मुखरित हो रही है। यहाँ का साधु-समाज कृष्ण-राघारानी की सेवा-पूजा तथा लीला-चर्चा में विभोर है। वृन्दावन घाम भक्तिरस से प्लावित है। परन्तु पता नहीं, यह परिवेश नवीन को अनुकूल नहीं लगा। उन्होंने निश्चय किया कि जल्दी ही वे कश्मीर की यात्रा पर चल देंगे।

यमुना घाट पर भ्रमण करते समय एक दिन उनकी मुलांकात एक मित्र से हो गयो। युवक का नाम जगन्नाथ चीवरी है तथा यहाँ के एक प्रभावशाली जमींदार का पुत्र है, नवीन का चेहरा तथा भावभंगी से श्राक्रष्ट होकर उसने उनसे घनिष्टता स्थापित कर ली। नवीन के जैसे ही उसके हृदय में भी संसार से विरक्ति उत्पन्न हो गयी है। वह भी किसी शक्तिमान गुरु से दीक्षा लेने के लिए कृतसंकल्प हो चुका है।

बातचीत में ही उसने नवीन से एक दिन कहा, "भाई, मेरे तथा तुम्हारे जीवन का उद्देश्य प्राय: एक ही है। इसीसे तुमसे एक गुप्त बात मैं खोलकर कहता हूँ। कुछ दिनों से मैं एक कापालिक महात्मा के संपर्क में ग्राया हूँ। शक्ति साधना में ये सिद्ध पुरुष हैं। मात्र यही नहीं, मृत देह में ये प्राण संचार मी कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि हम दोनों उन्हीं से चलकर मंत्र-दीक्षा ग्रहण करें। शक्ति साधना के मार्ग से मोक्ष लाम भी काफी जल्दी हो जाता है। मेरे साथ क्या इस महापुरुष के दर्शन करने चलोगे?"

नवीन चटपट राजी हो गये। सोचा, ये कई वर्ष तो व्यर्थ घूमने-फिरने में ही नष्ट हो गये। सही अर्थों में किसी शक्तिमान साधक का दर्शन उनके माग्य में अवतक हुआ ही नहीं। चौधरी जो कुछ कह रहे हैं, वह यदि सह्य है, तो इन्हीं महापुरुष का आश्रय वे ग्रहण करेंगे।

उनके पूछने पर ज्ञात हुआ कि शक्तिसाधक वृन्दावन के दूसरी तरफ, यमुना के उस पार घारवाड़ के निविड़ अरण्य में निवास करते हैं। वहाँ के प्राचीन मंदिर के निर्जन परिवेश में, वे एक संकल्प लेकर तपस्या कर रहे हैं। महात्मा की अनुमति पाकर सुविधानुसार चौघरी एक दिन नवीन को साथ लेकर वहाँ उपस्थित हए।

कृष्ण वर्ण तथा ग्राजानु लम्बित बाहुवाले वह एक मीमकाय महापुरुष हैं। माथे पर रुक्ष जटाग्रों का भार है तथा दोनों रक्तवर्ण नेत्र प्रज्वलित विह्न शिखा-जैसे देदीध्यमान हैं। मानों स्वयं कालभैरव इस निर्जनवन में मूर्त हो उठे हैं।

भीति एवं संभ्रम मिश्रित ग्रंतर से नवीन ने इन महापुरुष को साष्टांग प्रणाम किया। उस दिन कुछ विशेष बातचीत नहीं हुई। जल्दी ही दोनों को विदा लेनी पड़ी।

कापालिक के दर्शन करके नवीन के उत्साह की सीमा नहीं है। भिवत का पथ उन्हें विशेष पसन्द भी नहीं है। उन्होंने सोचा कि इस शक्तिधर महापुरुष का आश्रय पाकर वे कृतार्थ हो जायेंगे।

थोड़े ही दिनों के बाद की बात; चौधरी दौड़ते भागते नवीन के पास आकर उपस्थित हुए। उत्साहपूर्वक वे उनसे कहने लगे, "हमदोनों के जीवन में एक बहुत वड़ा मुयोग थ्रा गया है। महात्मा से ग्रमी-श्रमी मिलकर थ्रा रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि परसों रात्रि में, श्रमा निशा के मध्य प्रहर में वे शक्ति साधना की एक विशेष किया सम्पन्न करेंगे। उसके बाद शव देह में जीवन का संचार करके इस किया की समाप्ति होगी। इस अवसर पर उन्होंने कृपा करके हमदोनों को उपस्थित रहने की अनुमति दी है। इसके अलावा उन्होंने निदंश दिया है कि हमलोग यमुना में स्नान करके तथा नवीन वस्त्र धारण करके ही वहाँ जायँ। क्या पता संभव है कि हमदोनों पर कृपा करके उसी समय दीक्षा तथा साधन के निदंश का दान करें।"

निर्घारित समय से कुछ पहले यमुना पार करके दोनों ने घारवाड़ जंगल में स्थित मंदिर में प्रवेश किया। भीतर का कक्ष मशाल के प्रकाश से आलोकित

है। मीमकाय महापुरुष का चेहरा ग्राज तो ग्रौर भी उग्र तथा भयंकर है।
गले में हड्डी की माला लटकी हुई थी तथा ललाट पर बहुत बड़ा रक्त चन्दन
का टीका है। कारणवारि पान कर लेने के फलस्वरूप दोनों नेत्र ग्रौर भी
रक्ताभ हो उठे हैं। उकड़ बैठकर तथा मुंह फेरकर वे एक मृत्तिका-पात्र में
किया साधन के उपचार सजाने में व्यस्त हैं। तहण भक्तों के कक्ष में घुसते ही
उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, "तुम लोग ग्रा गये हो, यह बड़ा ग्रच्छा हुग्रा।
पास ही पास जो दो ग्रासन रखे हुए हैं, उन पर बैठ जाग्रो।"

नवीन तथा चौघरी दोनों ही ने चुत्रचाप बिना किसी वार्तालाप के यंत्र-चालित-सा श्रासन ग्रहण कर लिया।

पार्श्व में ही एक वृहदाकार मृत्तिका दीपाद्यार में प्रदीप जल रहा है। हाथ में पकड़े हुए माण्ड को नवीन की ग्रोर बढ़ाते हुए कापालिक ने कहा, "सतर्क रहो तथा घ्यान रखना, दीप बुझने न पावे। तेल कम होने पर इस भाण्ड में रखा हुम्रा तरल पदार्थ दीप में डाल देना।"

भाण्ड को हाथ में लेते ही एक भयानक दुर्गन्ध से नवीन विचलित हो उठे। उन्हें नाक पर जोर से कपड़ा लगाना पड़ा।

महापुरुष ने निर्विकार भाव से कहा, "ग्रातंकित होने का कोई प्रयोजन नहीं है। वह मृतक के माथे की चर्वी है, जो कुछ दिन पूर्व संग्रह की गई थी। इसी कारण थोड़ी दुर्गन्य ग्रा गई है। कोई उपय भी नहीं है। इस अनुष्ठान में तेल अथवा घृत बिलकुल निषिद्ध है। इसी वस्तु का व्यवहार करना आवश्यक है।"

दीपाघार में तेल डालकर नवीन ग्रपने ग्रासन पर स्थिर होकर बैठ गये। ग्रव उनकी सामने की ग्रोर दृष्टि पड़ी। मंदिर के गर्म से टंगा हुग्रा एक जोड़ा मोटी रस्सी उन लोगों के ग्रासन की एक ग्रोर दीवार से लगी हुई है। दोनों रिस्सियों में रक्त जवा पृष्प की माला लगी हुई है। ग्रवतक कापालिक के ग्रायोजन पूर्ण हो चुके हैं। ग्रनुष्ठान की सामग्री एक डाली में सजाकर तथा उसके उपर एक खङ्ग रख कर उसने दोनों के सामने रखा।

दोनों बन्धु रिस्सियों की छोर प्रश्नसूचक दृष्टि से देख रहे हैं। उनके मनोभाव को समझते हुए कापालिक ने कहा, "वत्सगण इन रिस्सियों का प्रयोजन शीछ ही समझ जाग्रोगे। मंदिर गर्म तक यह सीढ़ी की तरह चला गया है। मंत्र द्वारा संजीवित एक शव, अभी इस रज्जु के सहारे घीरे-घीरे अवतरण करेगा और तुमलोगों के पास ही झावेगा। घबराना नहीं। अपने-अपने आसन पर स्थिर होकर बैठे रहो।"

ग्रब कापालिक मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करके गंमीर स्वर में थोड़ी देर तक मंत्र उच्चारण करते रहे। क्षण भर वाद ही मंदिर के विस्तृत कक्ष में एक ग्रप्रत्याशित दृश्य उद्घाटित हुग्रा। दोनों समानान्तर रज्जुश्रों के सहारे एक सिंदूर-चर्चित कृष्णवर्ण सनुष्य का शव सामने से श्रागे श्रा रहा है। मात्र इतना ही नहीं, इस शव में जीवन के लक्षण भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उसके दोनों हाथों में दो वृहत्काय खङ्ग है। संजीवित मृतदेह उत्तेजित होकर विकट किड़िमह शब्द कर रहा है तथा दोनों खङ्गों को श्रान्दोलित कर रहा है।

नवीन भ्रौर चौबरी भ्रातंक से भ्रस्थिर हो उठे हैं। शरीर रोमांचित हो उठा है। भ्राँखें फटी रह गयी हैं तथा हृदय पर मानों बार-बार हथीड़े की चोट पड़ रही है।

भीमकाय जीवन्त शव प्रायः उनके ग्रासनों के सम्मुख ग्रा चुका है। नहीं ! श्रव क्षण भर भी देरी करना उचितं नहीं है। यह शव ग्रभी उन दोनों बन्धुग्रों को ग्रविलम्ब शव बना डालेगा।

जगन्नाथ चौधरी बलवान एवं साहसी पंजाबी युवक है। क्षण भर में ही उसने अपने कर्तव्य का निश्चय कर डाला। डाली के ऊपर रखे खड्ग को उठा कर उसने दोनों रिस्सियों के ऊपर जोर से प्रहार किया। साथ ही साथ दोनों बंधु विजली जैसी गित से मंदिर के प्रांगण से बाहर आ गये तथा अंबकार-पूर्ण जंगल के बीच से जान लेकर भागे।

कापालिक, क्रोध तथा उत्तोजना से उन्मत्त हो उठा । मशाल हाथ में छेकर तथा हुंकार करते हुए उसमे दोनों युवकों का पीछा किया । श्रंततः विफल मनोरथ होकर उसने पीछा करना छोड़ दिया ।

दोनों बंधु मागते-भागते खरोपा के जंगल के छोर पर ग्रा गये। श्रव उस पार जाना होगा। इतनी रात को नदी पार करना भी विपज्जनक है, परन्तु इतना सोचने-समझने का श्रवसर ही कहाँ है ? दोनों बन्धु ग्रपने इष्टों के नाम का स्मरण करते हुए नदी में कूद पड़े।

काफी कष्ट से जब वे उस पार वृन्दावन के तट पर पहुँचे सो उनके शरीर थकावट से चूर हो चुके थे। सामने ही एक वैष्णव साधु की छोटी-सी झोंपड़ी थी, जिसके ग्रांगन में जाकर उन्होंने चैन की सांस ली ग्रौर निश्चिन्त हो गये।

थोड़ी देर बाद ही झोंपड़ी का द्वार खुला। रात प्रायः शेष हो चुकी थी। मगवान का मजन गाते-गाते एक प्रवीण साधक बाहर ग्राये। प्रांगन में सोये ७/१६ हुए नवीन और चौधरी को देखकर उन्होंने स्नेष्ठ भरे कण्ठ से कहा, "तुम लोग कौन हो बच्चा? रात्रि के ग्रंतिम प्रहर में यहाँ इस तरह ठण्ढी जमीन पर क्यों सोये हुए हो ?"

दोनों तरुणों की थकावट अबतक काफी कम हो चुकी है। भूमिशय्या का स्याग कर, उन दोनों ने सौम्यमूर्ति बाबाजी को प्रणाम निवेदित किया तथा संक्षेप में अपने साथ घटी पिछली रात की सारी घटनाओं का वर्णन किया।

वाबाजी ने घीरे स्वर में कहा, "बेटा, तुम लोगों का भाग्य ग्रच्छा था। निश्चित मृत्यु से तुम लोग बच निकले हो। जिस शक्ति साधक की तुमलोग बात कर रहे हो, उसकी सारी बातें मैं जानता हूँ—वह एक नरघातक कापालिक है। उसने संकल्प ले रखा है कि नौ नरमुण्डों का संग्रह करना है, ग्रीर नवमुण्डी भासन पर तपस्या करके उसे सिद्धकाम होना है। ग्रवतक उसने सात मुण्डों का संग्रह कर लिया है। ग्रवकी तुम दोनों के मुण्ड प्राप्त कर लेने पर उसकी इतने दिनों की मनोकामना पूर्ण हो जाती। कापालिक में कुछ सिद्धाई ग्रवश्य है, इसके ग्रलावा वह शव के साथ कुछ बाजीगरी दिखाकर भी ग्रपने कुकार्य सिद्ध करता है।"

दोनों बधुय्रों का परिचय प्राप्त कर लेने के बाद नवीन की ग्रोर देखते हुए वैष्णव तपस्वी ने कहा, "बाबा, गुरु ग्रन्वेषण के लिए तुम्हारी इतनी उतावली क्यों? इतने ग्रल्प वयस में तुम त्याग ग्रौर तितिक्षामय जीवन की ग्रोर श्रग्रसर हो रहे हो यह बड़े ग्रानन्द का विषय है। मैं कामना करता हूँ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। सद्गुरु तुम्हारे ऊपर कुपा करेंगे।"

श्रगले दिन ही जगन्नाथ चौघरी जी के पिता पुत्र से सारी बात सुनने के बाद को बोन्मत्त हो उठे। वृन्दावन के वे अत्यन्त प्रभावशाली जमींदार हैं, तथा धन एवं मान दोनों दृष्टि से संपन्न हैं। सत्वर उन्होंने काफी लोगों को साथ लेकर धारवा जंगल में, उस नराधम कापालिक की खोज में, प्रवेश किया। उन्होंने संकल्प कर लिया था कि एक बार पकड़ लेने पर वे उसके नरमुण्ड-संग्रह की वासना का सर्वदा के लिए अंत कर देंगे। किन्तु कापालिक का कहीं पता नहीं लगा। प्राचीन मंदिर में घुसने पर दीख पड़ा कि कक्ष के भीतर पिछली रात के सारे उपचार इघर-उघर बिखरे पड़े हैं। कापालिक कहीं गायब हो चुका था और वन में काफी खोज करने के बाद भी उसे पकड़ना संभन्न नहीं हो सका।

कुछ श्रीर समय वृन्दावन में व्यतीत करने के बाद नवीनचन्द्र ने फिर श्रपना परित्राजन ग्रारम्भ किया। कुरुक्षेत्र, पुष्कर, ज्वालामुखी इत्यादि की परिक्रमा शेष करके वे कश्मीर के प्रसिद्ध तुषारतीर्थ ग्रमरनाथ पहुँचे।

श्रमरनाथ से वापसी में भाग्यवश उनका एक शक्तिघर योगी से साक्षात्कार हुआ। योगिवर की कृपादृष्टि नवीन के ऊपर पड़ी। मुमुक्षु तरुण को कुछ दिनों तक श्रपने साथ रखकर उन्होंने योग साघना की श्रनेक प्रक्रियाएँ बता दीं। इस तरह कुछ दिन श्रौर बीत गये।

इसके उपरान्त नवीन को एक दिन पास बुलाकर योगिवर ने स्नेह भरे स्वर में कहा, "बेटा, श्रव मैं यहाँ से डेरा-डण्डा उठाऊँगा, तुम्हें भी श्रव मेरा साथ छोड़ना होगा।"

नवीन पर मानों वज्जपात हुम्रा। कातर स्वर में उन्होंने कहा, "प्रभु, किचित कृपा-भिक्षा दान करने के बाद ही म्राप मुझसे विमुख क्यों हो रहे हैं? कृपया, म्रनुमित दें कि म्रपना यह नगण्य जीवन मैं म्रापकी सेवा में ही उत्सर्ग करके धन्य होऊँ।"

"ऐसा नहीं होगा बेटा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। तुम्हारी एकाग्रनिष्ठा तथा तुम्हारा शुद्ध आधार देखकर मैं थोड़ी-बहुत सहायता करने से अपने को नहीं रोक पाया। तुम्हारे गुरु तिब्बत में हैं। तुम श्रब उसी तरफ परिव्राजन आरंभ करो। एक बात ध्यान में रखना। तिब्बत में प्रवेश करना बड़ा कठिन और विपज्जनक है। सर्वप्रथम तुम नेपाल जाओ। वहाँ के प्रधान मंत्री मेरे निकटतम भक्तों में हैं। मेरे नाम का उल्लेख करके उनसे सहायता की याचना करो। इससे तुम्हारा तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश काफी सुगम हो जायगा।"

विपन्न हृदय से नवीनचन्द्र ने कश्मीर से विदा ली। उसके बाद घूमते-धूमते वे नेपाल दरवार में उपस्थित हुए। वहाँ के प्रधान मंत्री की सहायता मिलने में भी उन्हें विलम्ब नहीं हुआ। कई सप्ताह तक नेपाल के प्राचीन मंदिरों तथा साधन-पीठों के दर्शन करने के बाद, राजपुरुषों की ब्यवस्था के अनुसार, ब्यवसायियों की एक टोली के साथ वे तिब्बत में उपस्थित हुए।

काफी खोजवीन के बाद उन्हें एक सुसंवाद मिला। निकटस्थ पर्वत की गोद में भरत गुहा अवस्थित है। वहीं एक प्रचीन, शक्तिमान शैवताँत्रिक साधक अवस्थान करते हैं। दुर्गम चढ़ाई पार करके नवीनचन्द्र इन सामक के समक्ष उपस्थित हए।

साधक-समाज में ये महापुरुष परमानन्द ठक्कर के नाम से परिचित थे। उच्च स्तर के लामा साधुग्रों की भी इन पर विशेष श्रद्धा थी। योग वल तथा तांत्रिक सिद्धाई के ये ग्रधिकारी थे ग्रौर इसी दिव्य शक्ति की सहायता से वे कई सौ वर्षों से शरीर घारण किये हुए थे। इन्हों ठक्कर बाबा से ही नवीन चन्द्र ने दीक्षा लाम किया। दीर्घकालीन कठोर साधना के उपरान्त उन्होंने योग तथा तंत्र में ग्रसामान्य विभूतियों का लाम किया। साधना तथा सिद्धि के ग्रालोक से उद्भासित, तरुण साधक, ग्रल्पकाल में ही तिब्बती बाबा के नाम से परिचित हो गए।

बाद के दिनों में कलकत्ता के एक मक्त के घर में तिब्बती बाबा अपने गुरु परमानन्द ठक्कर के साधन-ऐश्वर्य एवं दीर्घ आयुष्काल की बातों का वर्णन किया करते थे। ठक्कर बाबा की आयु कई सौ वर्ष हो चुकी है, यह सुनकर एक तार्किक विचारों वाले मक्त ने पूछा, "वाबा, किसी मनुष्य की अवस्था कई सौ वर्ष हो चुकी है, ऐसी बात कहने पर आजकल के शिक्षित, विचारशील मनुष्य विश्वास नहीं करेंगे। मात्र इतना ही नहीं, कुटिल मुस्कान विखेरते हुए यह भी कहेंगे कि यह सब बच्चों की कथाएँ हैं!

तिब्बती बाबा कोध में बरस पड़े। कहा, "देखो, जो ऐसी बातें कहेंगे वह तुम्हारे जैसे ही महामूर्ख होंगे, और क्या ? याद रखो— निश्वास ग्रीर प्रश्वास का नाम ही जीवन है। इन दोनों कियाग्रों के बन्द करने का कौशल जो जानता है वही जीवन के गित का स्तंभन कर सकता है, तथा वही सैकड़ों वर्ष जीवित रह सकता है। इसमें ग्राश्चर्य प्रकट करने की तो कोई बात नहीं है। समर्थ योगी पुरुषगणों में ग्रनेक इस तरह अपनी ग्रायु बढ़ा सकते हैं। ग्राहम-भोला, निराशकत मन में ग्रगर सहसा कभी एक संकल्प जग उठे तो श्वास-प्रश्वास की किया निरुद्ध हो जायगी तथा जीवन की परिधि बढ़ जायगी। मेरे गुरुदेव की शक्ति का ज्ञान तुम सालों को क्या होगा ? वे विपुल ग्राध्यात्मिक शक्तियों के ग्राधार होकर सैंकड़ों वर्षों तक विद्यमान थे।"

उसी समय बाबा के श्रीमुख से तिब्बत के उच्च कोटि के साधकों की योग विमूति की कथा एवं कई निगृढ़ यौगिक कियाओं की व्याख्या सुनकर मक्त श्रोतागण श्रवाक् रह गए।

तिब्बती वाबा के गुरु तंत्र एवं योग युग्मरिमयों के घारक थे। नवागत तरुण शिष्य को उन्होंने इन दोनों साधनाग्रों में पारंगत बना दिया था। शिष्य के साधन जीवन के मूल में पूर्व जन्मों के सात्विक संस्कारों की भी दृढ़ भिन्ति थी। इसके अलावा साधना के प्रति उनकी श्रखण्ड निष्ठा भी विद्यमान थी। इसीलिए शुद्ध-सत्व एवं शक्तिमान इस तरुण के श्राधार पर श्रकृपण भाव से अपने साधन ऐश्वर्य को ढालने लगे।

क्रमशः सात वर्ष कृच्छ्र एवं श्रवलांत साधना की समाप्ति पर ठक्कर बाबा ने कहा, "वत्स, तुम्हें मैं ग्रपने हृदय से ग्राशीर्वाद देता हूँ। इतने दिन बाद तुम श्राप्तकाम हो चुके हो। श्रव तुम्हारा भरत गुहा में बैठ कर साधना करने का प्रयोजन शेष हो चुका है। श्रव तुम तिब्बत के जाग्रत देवस्थान एवं साधना-पीठों में बैठ कर तपस्या करो और पूर्ण ग्रात्मज्ञान का लाम करो।"

इसी परिव्राजनकाल में स्थानीय जनसाधारण में तिब्बती बाबा के साधन-ऐश्वर्य की ख्याति प्रचारित हो गयी। उनका प्रभाव उच्च स्तर के लामाओं जैसा ही स्थापित हो गया। मात्र इन्हीं दिनों ही नहीं, काफी समय ब्यतीत हो जाने के बाद भी तिब्बत के जनमानस पर इन बंगाली महात्मा की पवित्र स्मृति स्रम्लान ही रही।

स्वनामधन्य पंडित सत्यचरण शास्त्री महाशय एक बार तिब्बत परित्राजन हेतु गये थे। उनसे वहाँ के पर्वत पर स्थित एक मठ के मठाधीश ने प्रसंग-वशात् तिब्बती बाबा के विषय में जिज्ञासा की थी। उस समय तक बंगाल में तिब्बती बाबा की प्रसिद्धि नहीं हुई थी। इसलिए शास्त्री महोदय उनके संबंध में कुछ कहने में श्रसमर्थ ही रहे।

मठाधीश लामा ने तब इन महापुरुष के संबन्ध में अपने प्रत्यक्ष एवं व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन किया था। बाद में उन्होंने साश्चर्य कहा था, "पंडितजी मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसे शक्तिमान महात्मा की बात से आपके देश के लोग अभी तक अवगत नहीं हैं।"

प्रफुल्लचन्द्र गृह नामक एक विशिष्ट सरकारी कर्मचारों को एक बार दार्जिलिंग के निकट घूम में सिक्किम महाराज के लामागुरु से साक्षात्कार हुआ था। गृह महाशय ने देखा कि लामागुरु की पूजा-वेदी पर तिब्बती बाबा का माला चंदन युक्त एक चित्र स्थापित है। विस्मित होकर उन्होंने प्रश्न किया, "ये तो हमारे तिब्बती बाबा का चित्र है। ग्राप लोग इनकी क्या पूजा करते हैं?"

इस चित्र को तुरत भिनतपूर्वक माथे से लगाकर लामागुरु ने कहा, ''हाँ, हमलोगों में जो लोग इन महात्मा को जानते हैं, वे भिनतपूर्वक इनकी पूजा करते हैं। बहुत-से तिब्बती साधक तथा गृहस्थ इनको एक परम श्रद्धेय लामा ही मानते हैं। काफी दीर्घ श्रविध तक तिब्बत-प्रवास के कारण वे इस देश के वासियों के आत्मीय हो गये हैं।"

इन शक्तिधर महापुरुष का वास लगभग बत्तीस वर्षों तक तिब्बत में रहा। इस दीर्घ ग्रविध में इन्होंने मात्र प्राचीन योगियों तथा साधकों का ही सान्तिब्य लाम नहीं किया वरन् शक्तिमान लामा एवं बौद्ध तांत्रिकों के भी घनिष्ट संपर्क में श्राये, तथा उनसे साधना की बहुत-सी निगूढ़ कृयायें भी सीखीं।

किशोर श्रवस्था में गया में रहते हुए तिब्बती बाबा ने वैद्यक शास्त्र का थोड़ा ज्ञान लाम किया था। उनकी बराबर यही इच्छा थी कि इस शास्त्र का श्रीर श्रधिक ज्ञान श्रजंन करके श्रसहाय दीन दिरद्र नर-नारियों का कुछ क्लेश निवारण करेंगे। तिब्बत के दीर्घ प्रवास एवं संपर्क ने यह सुयोग प्रदान किया। लामा एवं बौद्ध तांत्रिकों के मठों में प्राचीनकाल से ही श्रीषिष्ठ संबन्धी प्रचुर गवेषणा श्रनुष्ठित होती रही है। यहाँ के साधकों द्वारा बहुत-सी विस्मयकर श्रीषिधयाँ श्राविष्कृत होकर व्यवहृत होती रही है। श्रपार निष्ठा एवं धैर्य के साथ तिब्बती बाबा ने इन प्रसिद्ध मठों से इससे संबन्धित तथ्यों का संग्रह किया तथा तिब्बती वैद्य शास्त्र एवं भेषज विज्ञान में श्रसामान्य ज्ञान श्रीजत किया। उत्तरकाल में उनके श्राचार्य जीवन के समय इस भेषज ज्ञान ने बहुत-से लोगों का कल्याण किया था।

तिब्बत वास के ग्रंतिम सात वर्षों में ये महापुरुष ध्यान की गहराइयों में निमिज्जित हो गये थे। कभी गगनचुंबी हिममंडित गिरिगुहाग्रों में, तो कभी द्रुतवेगी निर्झरणियों के किनारे या कभी सर्प-व्याद्रपूर्ण निबिड़ ग्ररण्यों में समाधिस्थ ग्रवस्था में ये ग्रपना समय व्यतीत करते। तिब्बत के लामा एवं पहाड़ी लोग इन तपस्यापरायण महात्मा को खूब ग्रच्छी तरह पहचानते थे। दूर से ही वे लोग इनको मिन्तपूर्वक प्रणाम करके ग्रपने दैनिक कार्यों में चले जाते। इन पहाड़ियों में से ग्रनेक उनको पागल बाबा के नाम से संबोधित करते ग्रीर कुछ लोगों के लिए वे तिब्बती बाबा के नाम से भी परिचित हो गये।

इन सात वर्षों की ग्रनवरत तपस्यामय जीवन के शेष होने पर तिब्बती बाबा ने ग्रपनी वहु ग्राकांक्षित सिद्धि प्राप्त की ग्रौर वे पूर्ण मनष्काम हो गये। इस पूर्णता के बाद वे मध्य एशिया के नाना दुर्गम तीर्थों की यात्रा के लिए निकल पड़े।

कैलाश के सन्तिकट च्यां ट्यां क्षेत्र से ही इनकी यह पदयात्रा ग्रारम्म हुई। इस परिव्राजन से संबन्धित तथ्यों का संग्रह करके एक भक्त निबंधकार ने ग्राकर्षक वर्णन किया है —

१. तिब्बती बाबा : ग्रमियलाल मुखोपाध्याय—हिमाद्रि २० माघ १३६२

"च्यांग् ट्यांग से तिब्बती बाबा विदेशी साथियों के साथ प्राचीनकाल के प्रशस्त उत्तरगामी वाणिज्य पथ से मंगोलिया की राजधानी उगाँ नगर की श्रोर अग्रसर हुए। योग पारंगम होने से उन्हें विजातीय भाषा-भाषियों के साथ व्यवहार में कोई असुविधा नहीं हुई। उर्गानगर वासी गणों ने भी इस श्रेणी के एक भारतीय हिन्दू पर्यटक को अतिथिरूप में पाकर अपने को कृतार्थ अनुभव किया, और उनकी इच्छानुसार उन्हें साइबेरिया अम्रा में भी सुविधा तथा सुयोग प्रदान किया।

मंगोल लोग स्वभावतः ही ग्रितिथिपरायण होते हैं। किसी विदेशी अपरिचित ग्रितिथि के ग्राते ही उसकी सादर ग्रभ्यर्थना करते हैं तथा पूजा-पार्वण उत्सवादि में कभी-कभी ग्रितिथि-ग्रभ्यागतगण को साथ लेकर साइबेरिया क्षेत्र के निकटवर्त्ती स्थान पर भोजन एवं ग्रामोद-प्रमोद करते हैं। उर्गा नगर की, बौद्धों में एक विशिष्ट तीर्थ के रूप में, गणना है। विभिन्न देशों से यात्रियों के दल का यहाँ प्राय: ग्रावागमन रहता है।

तिब्बती बाबा ने इस स्थान से उत्तर स्थित साइबेरिया में प्रवेश किया। उर्गा से पेमात् चीन होकर प्राचीन राजपथ उत्तर ग्रोर बैंकाल झील तक गया है। इसी झील के निकट एक पिवत्र पर्वत के ऊपर विशाल यज्ञमूमि है। वहाँ बुरकान देवता के लिए भारतीय वैदिक श्रश्वमेध यज्ञ-जैसा, समय समय पर यज्ञ श्रमुष्टित होता है। यज्ञ के वृहत् कुण्ड में उपयुक्त रूप से ग्राग्न प्रज्वलित करके उसमें चारों पैर बाँच कर जीवित श्रश्व की आहुति दी जाती हैं ग्रीर उसके साथ ही तारासुन नामक देशी सुरा भी (वैदिक सोम जैसे) ढाल दी जाती है। इस क्षेत्र में वैदिक वज्रदेवता इन्द्र भी विभिन्न नामों से पूजित हैं। चीन में भी पुरातन काल में इसका उल्लेख मिलता है।

तिब्बती बाबा साइबेरिया से पूर्व चीन भ्राये। इस तरह भ्रमण करते हुए कैलाश से काराकोरम, क्विलिन, भ्रालटिन इत्यादि पर्वतीय रास्तों का संकट झेलते हुए दुर्गम जंगलों से पूर्ण तथा हिस्र जन्तुश्रों की वासभूमि तथा पर्वतीय नदो-नालों को उन्होंने पार किया। चांट्याग होते हुए उर्गा पहुँचने तक लग-भग उन्होंने तीन हजार मील का पदब्राजन किया।

बहुत साल बाद, कलकत्ता में रहते समय, एक बार तिब्बती बाबा की एक पुरानी झोलो से रूसी, चीनी तथा मंगोलियन भाषा में लिखे अनेक पत्र तथा मानपत्र निकले थे। इनमें क्या लिखा है, यह पूछने पर उन्होंने मुस्करा कर उत्तर दिया, "श्रगर तुम्हें यह जानने का उत्साह है तो जो ये भाषायें जानता है उससे इसका अर्थ समझ लो।"

प्रायः बीस वर्षों तक इन महात्मा ने कलकत्ता नगरी तथा उसके आसपास निवास किया था। परन्तु यह दुःख की बात है कि उपरोक्त मध्य एशियाई भाषात्रों में लिखित पत्रादिकों का अर्थ जानने की किसी भक्त या गवेषक को कोई उत्साह या तत्परता नहीं हुई।

चीन, मंगोलिया तथा साइबेरिया भ्रमण में तिब्बती बाबा ने लगभग ६ हजार मील का लम्बा रास्ता तय किया थ्रौर उसके बाद बर्मा में आकर उपस्थित हुए। ग्रिकंचन सन्यासी थ्रौर श्रपरिग्रही, भिक्षा के रूप में किसी से उनका कुछ ग्रहण करने का स्वभाव नहीं था—इस ग्रवस्था में इस दीर्थ पथ का उन्होंने किस तरह श्रतिक्रमण किया तथा किस तरह श्रपने शरीर का भरणपोषण किया, यह श्रत्यन्त विस्मयजनक है। बाद के समय में बाबा ने श्रपने भक्तों से कहा था, "तिब्बती लामाश्रों से जो मेषज विद्या तथा द्रव्यगुण की जानकारी जो मैंने सीखी थी, उसी से मध्य एशिया भ्रमण में मैं श्रपनी प्राणरक्षा कर सका।"

रास्ता चलते-चलते बहुत-से जगहों पर वे श्रसाध्य रोगियों की चिकित्सा भी करते । उनके लिए इन श्रातं पुरुषों में जैसे दीन-दिरद्र ग्रामवासी एवं भिक्षु थे वैसे ही धनी गृहस्थ, व्यवसायी एवं शासक कुल के लोग भी थे । इन्हीं लोगों की कृतज्ञतापूर्वक श्रित सहायता से तिब्बती बाबा के परिवाजन एवं देह-निर्वाह के सारे व्यय पूरे हो जाते ।

वर्मा प्रवास के समय तिब्बती बाबा के साथ रामरतन वंद्योपाध्याय नामक एक मक्त बंगाली से परिचय हुआ। कुछ दिन बाद इन्हीं मक्त के प्रवल आग्रह पर वे मदास आ गये। इसी समय मद्रास के क्षेत्र में उनको केन्द्र करके घीरे-घीरे एक साधन आश्रम खड़ा हो गया और कुछेक मुमुक्ष व्यक्ति महापुरुष से साधन तथा उपदेश ग्रहण करके धन्य हुए।

मद्रास के श्राश्रम में तिब्बती बाबा के भेषज विद्या तथा रासायिनिक प्रिक्रिया के भी नाना चमत्कारी प्रयोग दृष्टिगोचर हो जाते । श्रातं भक्तों के रोना-घोना मचाते ही वे तिब्बत से प्राप्त श्रपने रासायिनिक ज्ञान का उनके श्रारोग्य के लिए प्रयोग करते । इस तरह चिकित्सा विद्या में पारंगत होने की उनकी ख्याति चीरे-घीरे चारों श्रोर फैल गयी । इन्हीं दिनों एलोरा के राजा एक भयानक एवं दुरारोग्य व्याधि से पीड़ित थे । उनकी श्रवस्था घीरे-घीरे संकटापन्न होती चली गयी तथा राज दरबार से तिब्बती बाबा के लिए बार-बार श्राकुल श्राह्वान श्राने लगा ।

श्रंततः वाबा का हृदय करुणा विगलित हो गया भ्रौर वे एलोरा प्रासाद में जा कर उपस्थित हुए । उनके द्वारा प्रदत्त एक भेषज से मृतकल्प राजा व्याधि से छुटकारा पा गये, श्रौर थोड़े दिनों में ही पूर्णतया स्वस्थ हो गये । इस घटना के बाद तिब्बती बाबा दाक्षिणात्य के श्रमिजात क्षेत्रों में पूर्णतया परिचित हो गये ।

इन्हीं दिनों हैदराबाद के निजाम ने अपने प्रासाद में बड़े समारोह से एक सर्वजनीन धमं समा का अनुष्ठान किया। एलोरा के राजा से तिब्बती बाबा के साधन-ऐ इवर्य की बात सुनकर उन्होंने इन महापुष्ठ को अपनी धमंसमा में सादर आमंत्रित किया। भक्त एवं अनुयायियों के प्रबल आग्रह के कारण बाबा इस आमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सके तथा यथासमय उन्होंने समा के मंख पर आसन ग्रहण किया।

हैदराबाद कालेज के तत्कालीन श्रध्यक्ष, तथा स्वनामधन्या नेत्री सरोजिनी नायडू के पिता, डाक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय इस महती सभा के एक विशिष्ट सदस्य थे। इस सभा में तिब्बती बाबा ने किस तरह भाग लिया तथा उनकी किस तरह अभ्यर्थना हुई, इसका विवरण प्रत्यक्षदर्शी डाक्टर चट्टोपाध्याय ने अपने कलकत्ता के मित्रों के समक्ष यों दिया था:

निजाम हैदराबाद के प्रासाद में भन्य समारोह के साथ इस धर्म समा का शुमारंभ हो रहा है। विभिन्न वक्तागण अपने-अपने धर्म एवं समाज के आदशों की व्याख्या कर रहे हैं, तथा उनके वैशिष्ट्य एवं माहात्म्य का उद्घोष कर रहे हैं। आयोजनकर्ताओं के अनुरोध से तिब्बती बाबा को भी एक छोटा माषण देना पड़ा। यह भाषण जितना ही विद्वत्तापूर्ण था, उतना ही हृदयस्पर्शी। प्राचीन हिन्दू धर्म के स्वरूप को समझाते हुए उन्होंने वेदान्त के महान आदशों को जन साधारण के समक्ष प्रस्तुत किया। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा— 'हिन्दू धर्म कोई साप्रदायिक धर्म नहीं है, वरन् यह सनातन धर्म है। हमारे सत्यद्रष्टा ऋषियों ने मानवात्मा एवं परमात्मा के अमेदत्व तथा ऐक्य का ही प्रतिपादन किया है। सत्य सर्वदा अपरिछित्र एवं अविभाज्य है—इस आदर्श को प्रस्तुत करने में अन्य धर्मो-जैसा इसमें विरोधाभास नहीं है। मेरा धर्म यह स्पष्ट घोषणा करता है कि अविद्या हननकारी, वही परमात्मा जीवदेह में हंसरूप में विराजमान है। जो कुछ भी, ऊपर, नीचे, दक्षिण या बायीं और, सम्मुख या पीछे है, वे बही हैं।—स एवेद: सर्व:। सब कुछ वही हैं। उन्हीं का

१ हिमाद्रि : तिब्बती बाबा, १८ फाल्गुन १३६२; डॉ॰ कुञ्जेश्वर मिश्र रामायणबोध—मुखबन्ध ।

स्वरूप में हूँ श्रौर में हो सब कुछ हूँ।—श्रहमेवेद: सर्वः। हमलोगों का घर्म निर्भोक माव से यह घोषणा करता है—मैं श्रात्म-स्वरूप हूँ, मैं स्वाधीन हूँ। किसी से मय करने का मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। मात्र इतना ही नहीं—वरन् मैं ही श्रविनाशी परम सत्य हूँ।

तेजस्वी महासाधक के गुरुगंमीर कण्ठ की हुँकार एवं परम सत्य की निर्मीक घोषणा से समा-कक्ष प्रतिध्वनित होता रहा। श्रोता-गण मंत्र-मुग्ध जैसे, इन महापुरुष की ग्रोर निर्निमेष दृष्टि से देखते रहे। समा के समापन पर स्वयं निजाम तिब्बती बाबा के समक्ष श्राये ग्रीर बार-बार श्रपनी श्रद्धा के सुमन उन पर श्रिपत करने लगे। उन्होंने बहुमूल्य खिल्मग्रत प्रदान करने का प्रस्ताव किया।

तिब्बती बाबा ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, "निजाम बहादुर, आपके इस प्रस्ताव के लिए घन्यवाद, परन्तु ये सब वस्तुएँ ग्रहण करना तो मेरे लिए संमव नहीं है। वास्तिविक साधु ग्रीर गृहस्थ के मनोभाव में काफी ग्रंतर है। आप जिसे घन, ऐश्वर्य के नाम से पुकारते हैं, वह मेरी दृष्टि में बंधन मात्र के सिवा ग्रीर कुछ नहीं है।"

श्रपने मक्त-मंडली के साथ तिब्बती बाबा ने सभास्थल का त्याग किया और उपस्थित जन-समूह इन तेजस्वी महापुरुष की ओर प्रशंसा भरी दृष्टि से देखता ही रह गया।

मद्राप्त क्षेत्र में थोड़े दिनों तक श्रपनी क्रुपा-लीला प्रस्तुत करने के बाद, तिब्बती बाबा, उत्तर भारत की ग्रोर चले ग्राये। नैमिषारण्य, श्रयोध्या इत्यादि पुण्यतीर्थों के दर्शन के बाद वे काशीधाम में ग्राकर उपस्थित हुए।

तिलभाण्डेश्वर मंदिर के सम्मुखस्थ, जनविरल गली में एक दिन अपने सन की मौज में घूम-फिर रहे थे। सहसा एक ब्रह्मचारीवेशी भीमकाय आधक पथरोध करते हुए उनके सम्मुख उपस्थित हुए। प्रणाम निवेदित करने के बाद उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, ''वाबा, मैं मुमुक्षु होकर देश-देशांतर में अमण कर रहा हूँ। आपको देखकर मुझे यह प्रतीत हो रहा है कि श्राप ही भेरे निर्दिष्ट गुक् हैं! कृपा करके मुझे दीक्षा दें जिससे यह जीवन सफल हो।"

पथ चलते-चलते त्योरी चढ़ा कर स्वामाविक कठोर स्वर में तिब्बती बाबा ने कहा चैसते ही सद्गुरु की पहचान हो गयी ? तुम तो बाबा, खूब चतुर हो ! दीक्षा, शिक्षा छेने से पहले ही तुमने उसका फल प्राप्त कर लिया है और शक्तियाँ भी प्रजित कर ली हैं ?"

"अपने चक्षुग्रों से नहीं वरन्, आप जैसे ही एक शिक्त बर महात्मा के चक्षुग्रों से मैंने आपको पहचान लिया है। कुछ दिन पूर्व हिमालय क्षेत्र में परिवाजन कर रहा था। वहीं बड़े रहस्यमय ढंग से इन महात्मा से परिचय हुआ। उन्होंने ही कह दिया— "जल्दी काशीधाम पहुँचो। पहुँचने के दूसरे ही दिन तुम्हें अपने निर्दिष्ट गुरु का दर्शन मिल जायगा। पहचानने में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा।" उसके बाद उन्होंने चेहरे का भी वर्णन किया और उसी से आपका चेहरा हुबहू मिल गया। इसीलिए तो कुपा-भिक्षा चाहता हूँ।"

"अच्छी बात है, परन्तु बाघ से लड़ाई करने का शौक अकस्मात मिट कैसे गया ?

"बाबा, ग्राप सर्वज्ञ हैं। यह सत्य है कि मैंने मात्र ग्रपने शारीरिक बल के गर्व के नशे में हिंस बाघों के साथ लगातार लड़ाई की है। पता नहीं, कैसे मेरा वह नशा एकदिन ग्रनायास लुप्त हो गया। ग्रव वन के व्याघ्र के स्थान पर अपने मन के व्याघ्र को पददिलत करने की बात ही सोच रहा हूँ। परन्तु इस कला से तो मैं सर्वथा ग्रनिज्ञ हुँ।"

"वन का बाघ ही अच्छा था, रे ! मन के बाघ पर लगाम लगाना अधिक किन है। जानते हो, वायु पर विजय प्राप्त करके मन को वश में करना होता है। यह वायु तो बाघ नहीं, वरन् सिंह है। वश में आते ही तो तुम सिद्धि के द्वार में पहुँच जाग्रोगे, तथा वश में न आने पर कभी-कभी इसी के हाथों प्राण मी विसर्जित कर देने पड़ते हैं।"

"इसीलिए तो मैं श्राप-जैसे शिवतमान एवं दक्ष कर्णधार के शरणापस हुआ हु<sup>8</sup>।"

"शिष्य के कान कभी-कभी खूब जोर से ऐंठने पड़ते हैं। उस समय पलायन तो नहीं कर जाम्रोगे?"

"चरणों में एकबार ग्राश्रय देकर परीक्षा तो लीजिए !"

"घवराश्रो नहीं, तुम्हारा कार्य होगा। तुम सही स्थान पर ही ग्रा गये हो। हिमालय के जिन माहात्मा की बात तुम कह रहे हो, उनकी सारी बातें मुझे जात है। उनके निर्देश से तुम ग्रा रहे हो, इससे भी मैं श्रनभिज्ञ नहीं था। इतनी देर से यहाँ पर तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था।"

इन साधनेच्छु मुमुक्षु साधक का नाम था श्यामाकान्त वन्द्योपाध्याय, तथा ये ढाका जिले के रहने वाले थे। उनकी शारीरिक शक्ति, पराक्रम एवं साहस अनुलनीय था। जंगली बाघ से मल्लयुद्ध करने की श्रद्भुत क्षमता उन्होंने स्रर्जित की थी। अपनी सर्कस पार्टी थी, उसी को लेकर श्यामाकान्त देश-विदेश में भ्रमण करते और अपने असामान्य शौर्य एवं मनोवल का प्रदर्शन करके असंख्य दर्शकों को विस्मयामिभूत कर डालते । सर्कस के पंडाल में सीना तानकर बाध के सामने जाकर खड़े होते और मात्र अपने वज्र तुल्य मुष्टिकाद्यात से अपने प्रतिद्वन्दियों को पददलित कर डालते । इन भीमकर्मा पुरुष के पराक्रम को देखकर जनसावारण आनंदिवह्वल हो उठता और उनका बार-बार अभिनंदन करता ।

उत्तर भारत के अनेक नगरों में हजारों दर्शकों के सम्मुख इयामाकान्त ने इस अद्भुत लड़ाई का प्रदर्शन किया था।

श्रकस्मात् एक दिन क्यामाकान्त ने श्रपने मल्ल-जीवन का समापन कर दिया, तथा घर-संसार छोड़कर मुक्ति-साधन के पथ की श्रोर श्रग्रसर हो उठे।

श्रनेक स्थानों का भ्रमण करते हुए वे हिमालय की तराई में, एक सिद्धपीठ में, श्राकर उपस्थित हुए। एक वृद्ध महात्मा रास्ते के किनारे ही एक झोपड़ी डाल कर तपस्या करते थे। रास्ता चलते-चलते श्रकस्मात् क्यामाकान्त की दृष्टि उस श्रोर पड़ी। नजदीक जाकर उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम निवेदित किया।

मुस्कराते हुए महात्मा ने कहा, ''शावाश बेटा, कितना शक्तिमान तुम्हारा गरीर है!"

"जी, थोड़ी शक्ति थी अवश्य"—महाबली श्यामाकान्त ने सविनय निवेदन किया।

"इस समय उस शक्ति का कितना भ्रवशिष्ट है, यह तो बताम्रो ?"

"बाबा, किसी साधारण मनुष्य से तो स्रधिक ही है, इसमें क्या संदेह ?"— इतके दिनों की शारीरिक शक्ति का गर्व शरीर तथा मन से दूर नहीं हो पाया था, पुराना गर्व श्रमी अविशष्ट था। श्यामाकान्त उसी अभ्यास के अनुसार सीना फुलाकर वीरदर्प से तन कर खड़े हो गये।

स्रासन के पास ही कन्द-फूल खोदने वाला एक बड़ा-सा विमटा था। इस विमटे को उठाकर वृद्ध तपस्वी ने जोर से उसे मिट्टी में गाड़ दिया। मुस्करा कर उन्होंने कहा, "शारीरिक शक्ति का गर्व कर रहे हो? ठीक है, विमटे को उखाड़ सको तो मैं समझूँ।"

इसमें कौन-सी बात है ! ग्रागे बढ़कर ग्रवज्ञापूर्वक क्यामाकान्त ने चिमटे को पकड़ा ग्रौर उखाड़ते समय विस्मित हो उठे । जमीन में वह मात्र कुछेक इंच ही गड़ा था, परन्तु बार-बार जोर लगाने पर भी उसे उखाड़ सकना संभव नहीं हो रहा है। पूरे मल्ज जीवन में ऐसी हास्यास्पद स्थिति तो कभी नहीं हुई। यह कैसा अद्भुत एवं अविश्वसनीय काण्ड है!

बहुत देर तक खींचातानी करने के वाद लिजित हो उठे और चिमटा पूर्ववत् मिट्टी में ही गड़ा रहा।

महात्मा के मुख पर कुटिल हास्य की रेखा थी। स्नेहपूर्ण स्वर में उन्होंने कहा, ''बंटा, तुम देख तो चुके, तुम्हारी शारीरिक शक्ति कितनी नगण्य है। श्रौर इसी को लेकर इतने दिनों तक गर्वे से फूले हुए थे।''

"प्रमु, ग्रपराध क्षमा करें, तथा इसके साथ ही कृपा भी करें। ग्रापके इस ग्रली किक शक्ति के सामने मेरी यह शारीरिक शक्ति कितनी नगण्य है, इसे मैं भ्रच्छी तरह जान गया। फिर भी प्रबल संस्कार श्रासानी से मिट नहीं पाता। मेरी प्रार्थना है, ग्राप मुझे भ्रपने चरणों में श्राश्रय दें। संन्यास दीक्षा तथा साधन देकर मुझे मुक्त करें।"

प्रत्युत्तर में महात्मा ने क्यामाकान्त को ग्रवगत करा दिया कि उनके निर्दिष्ट गुरु वे नहीं हैं। उनके गुरु इन दिनों वाराणसी में निवास कर रहे है। गुरु की पूरी हुलिया बताने के बाद उन्होंने फिर कहा कि उनके दर्शन होते ही क्यामाकान्त को उन्हें पहचानने में कोई ग्रसुविधा नहीं होगी।

महात्मा के निर्देशानुसार शोघ्र ही उन्होंने श्रपने गुरु तिब्बती बाबा का संघान पाकर उनके समक्ष ग्रात्मसमर्पण किया। इन ग्रात्मज्ञानी महापुरुष से स्यामाकान्त ने संन्यास दीक्षा ग्रहण की तथा सन् १८६६ में दीक्षा दान के बाद तिब्बती वाबा ने उनका नवीन नामकरण किया — सोहंस्वामी।

संन्यास ग्रहण के उपरान्त सोहंस्वामी के तपस्या का ग्रध्याय प्रारम्म हुन्ना। उनके जीवन में गुरु प्रदत्त मंत्र चैतन्य के फलस्वरूप एक ग्रपूर्व ध्यान तन्मयता दृष्टिगोचर होने लगी। उनका यह ध्यानस्य भाव लगातार छ: मास तक रह पाया।

जन कोलाहल से दूर एक निर्जन कुटिया में सोहंस्वामी की कठोर तपस्या अनवरत चलती रहती। एक बार नवदीक्षित शिष्य को अपने आहार तथा निद्रा का भी ज्ञान नहीं रह गया था। इन दिनों तिब्बती बाबा पुत्रवत् स्नेह से उनके भोजन, वस्त्र तथा रक्षा की ब्यवस्था करते। इतना ही नहीं, शिष्य के शौचिक्रिया के बाद वे उनके मल-मूत्र की अपने हाथों से स्व**र्ष** सफाई करते।

छः मास पूरे होने पर शिष्य को हाथ पकड़ कर उठाते हुए उन्होंने कहा, "साला, मैं क्या तुम्हारा मेहतर हूँ ? श्रौर कितने समय तक ये सब कार्य करूँगा जाम्रो, काफी म्रागे बढ़ चुके हो, म्रब तुम म्रपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करो। में भो म्रब म्रपनी इच्छानुसार निकलूँगा।"

साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए सोहंस्वामी ने कहा, "गुरुदेव, आपके वियोग से मुझे कष्ट अवश्य होगा, परन्तु साथ ही मैं यह भी जानता हूँ कि आपका विधान मेरे लिए कल्याणकारी ही सिद्ध होगा। जाने से पहले इतना आदेश तो अवश्य देते जायँ कि मविष्य में मेरी दिनवर्या किस प्रकार चलेगी।"

गुष्-गंमीर कण्ठ से तिब्बती बाबा ने कहा, "िकर ध्यान से सुनी। जीवन की सारी प्रतिब्ठा, सारे माया-मोह के बन्बन काटकर ग्रात्मज्ञान लाभ के लिए निकल पड़े हो। इसके लिए निरंतर ग्रात्मिचन्तन की ग्रावश्यकता है। शक्ति एवं विभूतियाँ सभी श्रग्रसर होते हुए साधकों के जीवन में ग्राती हैं। इनके जाल में कभी न फ्सना। ग्रागे बढ़ते रहना – मात्र श्रागे बढ़ते रहना।

''कही रहकर तपस्या करूँगा। किस तरह जीवन-यापन करूँगा, इसका भी निर्देश ग्राप देते जायँ।''

"ग्रमी नैमिषारण्य जाकर कुछ दिनों तक साधन-भजन करो। उसके बाद कहीं हिमालय में जाकर प्रपना डेरा जमाग्रो। यह भी घ्यान रखना, संन्यासी-गण प्रायः ही मिक्षा ग्रहण को लेकर माधापच्ची करते हैं। वैसा कभी मत करना। जाने से पूर्व मैं तुम्हें कई ग्रसाध्य रोगों की दवा बतला जाऊँगा। उससे लोगों की प्राण रक्षा होगी, तथा तुम्हें भी जीविका के विषय में कुछ नहीं सोचना पड़ेगा।

गुरु से शेष उपदेश तथा इन सब श्रौषिवयों का ज्ञान प्राप्त करके सोहं-स्वामी ने वाराणसी का त्याग किया। कुछेक मास नैमिषारण्य में साधन भजन करने के उपरान्त उन्होंने हिमालय की श्रोर प्रस्थान किया। जीवन की संध्या में, साधनरत श्रवस्था में, नैनीताल के समीपस्थ गेठिया गाँव स्थित श्रपने श्राश्रम में उनका शरीर-पात हुया।

वाराणसी क्षेत्र के मक्तों पर कृपा वितरण के पश्चात् तिब्बती बाबा कलकरों में आकर उपस्थित हुए। इस महानगरी तथा इसके निकटस्थ क्षेत्रों के बहुत-से मुमुक्षु तथा रोग-शोक से आर्त नर-नारी उनका आश्रय पाकर कृतार्थ हुए।

कलकत्ता को केन्द्र बनाकर तिब्बती बाबा बीच-बीच में अन्यान्य क्षेत्रों में अन्यान्य क्षेत्रों में अन्यान्य क्षेत्रों में अन्यान्य क्षेत्रों में भधुपुर उनका अत्यन्त प्रिय स्थल था। मधुपुर अवस्थान के समय सतीश बन्धोपाच्याय महाशय वाबा के अत्य-

धिक कृपापात्र हो गये। श्री वन्द्योपाध्याय एक विशिष्ट ब्रह्म नेता तथा कुशाग्रबुद्धि पत्रकार थे। महापुरुष के ग्रंतरंग हो जाने पर उन्हें व्यक्तित्व, जीवन दर्शन एवं दिनचर्या संबन्धी विचार विश्लेषण करने का ययेष्ट सुयोग मिल सका।

लेखक से उन्होंने कहा था, "तिब्बती बाबा के चेहरे पर तथा ग्राचार-व्यवहार एवं बोल-चाल में सर्वदा एक ग्रपूर्व व्यक्तित्व एवं उन्मुक्त माव बराबर ही दृष्टिगोचर होता । उनकी कथावार्ता एवं दार्शनिक ग्रालोचना सुनकर ज्ञान होता कि वे निरीश्वरवादी किंवा शून्यवादी बौद्ध हैं, ग्रथवा उसी तरह के कोई सांघक हैं । परन्तु वास्तविक रूप में ऐसा नहीं था । यथार्थतः वे ईश्वर के सम्बन्ध में मौन रहना ही पसन्द करते थे । ग्रौर साधन के सम्बन्ध में ग्रात्मिंचतन को ही सर्वाधिक प्रधानता देते।"

इन महापुरुष के जीवन-दर्शन का दूसरा पहलू, जनकल्याण था। कितने जटिल तथा ग्रसाध्य रोगों से उन्होंने मुक्ति दिलायी है तथा कितने मृतकल्प मनुष्यों के मुख पर उन्होंने स्मित हास्य की रेखा फैला दी है, इसकी तो कोई गणना ही नहीं है। इस प्रसंग में सतीश बन्द्योपाध्याय ने कहा है, "बाबा की ग्रपूर्व प्रतिभा का स्फुरण ग्रसाध्य रोगों की चिकित्सा में दिखलाई पड़ता। द्रव्य गुण के ऊपर उनका ग्रसामान्य श्रविकार था। जब कोई रोगी एकवार उनका श्राश्रय ग्रहण कर लेता, ये ज्ञानपंथी कठोरी साधक सम्वेदना से करुणा विगलित हो जाते । दरिद्र रोगियों की चिकित्सा व्ययसाध्य होने पर, वे पास खड़े घनी मक्तों को भ्रादेश देकर उसकी व्यवस्था करवा देते । श्रौषिघ के रूप में कमी-कभी तिब्बती बाबा को कृष्ण सांढ़ का चमड़ा, बादुर का मांस, भैसे का सींग इत्यादि अद्भुत उपकरण भी व्यवहार करते देखा जाता। एक बार एक कुष्ट रोगी बाबा की शरण में आया। आर्त स्वर में उसने रोना-घोना शुरू किया। बाबा करुणा से विगलित हो उठे। उसी समय बाजार से एक बड़ी हाँड़ी मंगायी गयी। कितनी ही दुष्प्राप्य ग्रीषिधयों के साथ उसमें उन्होंने मांस डाल दिया । उनके निर्देशानुसार शिष्यों ने उस हाँड़ी को मिट्टी के नीचे गाड़ दिया। कई दिन बाद यह हाँड़ी फिर निकाली गयी। श्रौषि की सँड़ाध तथा दुर्गन्ध भयानक थी। इसी श्रीषिध का कुछ दिनों तक ब्यवहार करके उस कुष्ट रोगी ने पूर्ण रूप से ग्रारोग्य लाभ किया था।"

श्री वन्द्योपाच्याय ने इसी प्रसंग में एक उल्लेखनीय बात लिखी है—"सारी बातें देखने-सुनने के बाद मेरी यह धारणा हो चली थी कि जहाँ तक चिकित्सा का प्रश्न था, तिब्बती बाबा धन्वन्तरी स्वरूप ही ये। जटिल से जटिल रोग का उपचार वे द्रव्यगुण के भ्राघार पर ही करते थे। तन्त्र-मन्त्र का प्रभाव रहने पर भी मैंने कोइ ऐसी बात वहाँ नहीं देखी।"

भारत के वैद्य-शिरोमणि श्यामादास वाचस्पति महाशय तिब्बती बाबा के अत्यन्त कृपापात्र थे। श्रीयुत् सतीश वन्द्योपाष्याय से ही लेखक ने सुना है कि वाचस्पति महाशय के अनुरोध को अस्वीकार न करते हुए बाबा ने उन्हें कई असाध्य रोग; जैसे-यक्ष्मा, उदरी, कुष्ट इत्यादि की औषधियाँ तथा उनके प्रयोग की विधियाँ लिखकर भेज दी थीं।\*

वर्धमान के पालितपुर में एक बार तिब्बती बाबा की करुणा लीला का एक प्रकाश दृष्टिगोचर हुग्रा। मूतनाथ दा वहाँ के एक घनी तथा प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उनका एकमात्र पुत्र उन दिनों ग्रसाध्य यकृत के रोग से ग्राकानत था। रक्त की कमी एवं प्रवल ज्वर के निरन्तर भोग के कारण रोगी ग्रस्थि- चर्म का ढाँचा मात्र रह गया था। ग्रन्त में प्रसिद्ध डाक्टरों ने भी ज्वाब दे दिया ग्रीर मूतनाथ वाबू तथा उनकी स्त्री पर वज्रपात हो गया।

तिब्बती वाबा से उनका सामान्य परिचय था। उसी परिचय के ग्राधार पर भूतनाथ बाबू तथा उनकी स्त्री इन महापुरुष के सम्मुख आकर रोने, गिड़-गिड़ाने लगे। पैर पकड़ कर उन्होंने कहा, "बाबा, जिस तरह से भी हो, हमारे इस एकमात्र पुत्र को प्राणों की भिक्षा देनी ही होगी। अगर ग्राप ऐसा नहीं करेंगे तो हम दोनों यहीं ग्रापके पैरों पर माथा पटक कर प्राण दे देंगे।"

बाबा करुणाई हो उठे । ग्रात्तं दम्पति के साथ उसी दिन पालितपुर ग्राकर उपस्थित हुए ।

उनके श्रादेशानुसार रोगी के कमरे मे एक सफेद रंग का स्वस्थ मेड़ का बच्चा लाया गया। वे स्वयं भी सारी रात वहीं एके तथा उन्होंने एक गूढ़ तांत्रिक किया का अनुष्ठान किया। प्रभात वेला में कमरे का द्वार खुलते ही सभी ने विस्मयपूर्वक देखा कि सफेद मेड़े का सारा शरीर पीत वर्ण हो गया है। किसी को भी यह समझने में देरी नहीं लगी कि बालक का असाध्य यकृत तथा पाण्डु रोग रातोंरात इस भेड़े के शरीर में स्थानान्तरित हो चुका है। भेड़ा उस समय ज्वर के कारण चेतनाशून्य होकर जमीन पर पड़ा हुआ है।

\*श्यामाकान्त वाचस्पति महाशय के पुत्र कविराज विमलानन्द तर्कतीर्थ महाशय लेखक के श्रद्धेय बन्धु हैं। उनके पास अनुसंधान करने पर ज्ञात हुआ कि तिब्बती बाबा द्वारा लिखित उन सब श्रीषिधयों के नुस्खे प्राप्य नहीं हैं। श्रगर वे मिल जाते तो मानव-समाज का काफी उपकार हो जाता। तिब्बती वावा के एक अन्तरंग भक्त उस समय वहाँ उपस्थित थे। उनके स्पष्टवादिता की काफी प्रसिद्धि थी। उन्होंने कहा, "वावा, अगर बुरा न मानें तो एक प्रश्न करूँ।"

"जो कहना है, निर्भय होकर कहो।"

"बाबा, आपके पास तो ग्रसीम विभूतियाँ हैं, फिर मात्र एक मनुष्य को वचाने के लिए आपने इस मेषशावक को मार डालने की तैयारी क्यों कर डाली है ? हमलोग तो यही समझते हैं कि आप-जैसे आत्मज्ञानी महापुरुष में पूर्ण समदिशता होगी। फिर मनुष्य और मेष में भेद क्यों ?

कोधपूर्ण स्वर में तिब्बती बाबा ने उत्तर दिया, "मूर्ख, तुम कुछ भी नहीं समझते हो ग्रौर बेकार की बक-बक करते हो। थोड़ा धैर्य रखो सब कुछ मालूम हो जायगा।"

क्षण भर बाद ही देखा गया कि बाबा तीव्र ज्वर से ग्राक्तान्त होकर काँपते-काँपते शय्या पर सो गये। दोनों नेत्र पीत वर्ण के हो उठे। इसके बाद उनके शरीर में प्राणघाती हिक्का रोग दृष्टिगोचर हुग्रा। इसी समय सभी ने विस्मय-पूर्वक देखा कि जमीन पर पड़ा हुग्रा मेषशावक घीरे-घीरे स्वस्थ होता जा रहा है।

कई घंटे बाद तिब्बती बाबा ने पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाने पर ग्रपनी दैनिक दिनचर्या ग्रारम्भ की । बाद में उन्होंने बातचीत में ही प्रसंगवशात् कहा, "यक्त के रोगी की उस समय चिन्तनीय ग्रवस्था हो गयी थी । इसीलिए मेड़े को ले ग्राकर जल्दी-जल्दी यह किया करनी पड़ी।"

पालितपुर के जमीन्दार घर्मदास मंडल तथा पूर्वोक्त श्री मूतनाथ दा की चेष्टा एवं ग्रर्थ व्यय से पालितपुर में ही तिब्बती बाबा के लिए एक स्थायी ग्राश्रम का निर्माण हुग्रा ग्रीर उसका नाम पड़ा प्रज्ञामंदिर । इसी ग्राश्रम में वाबा ने ग्रपने रोष जीवन का ग्रिधकांश भाग व्यतीत किया।

सन् १६३० की १८ नवम्बर को १८२ वर्ष की अवस्था में पालितपुर के प्रज्ञामंदिर में प्रज्ञानमन इन महात्मा ने नश्वर शरीर का त्याग किया। साथ ही मारत के अध्यात्म आकाश से एक ज्योतिर्मय नक्षत्र का अस्त हो गया।





## विश्वानन्द सर्म्वती

उत्तर भारत के सावक एवं सारस्वत-समाज में स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती का एक ग्रत्युज्ज्वल व्यक्तित्व था। उन्नीसवीं सदी के द्वितीय पाद से ग्रारम्म कर पचास वर्षों से भी ग्रविक काल तक ग्राब्यात्मिक-भारत के प्राण-केन्द्र वाराणसी में इन महात्मा का निवास रहा, जहाँ से इन्होंने ग्रपनी तपस्या का ग्रालोक विस्तारित किया। संन्यासी तथा गृहस्थ—दोनों के दल के दल इन महात्मा के चरणों में शरण लेते तथा त्याग, वैराग्य एवं ज्ञान के हरिहर मूर्ति इन महासाधक के जीवन से मुक्ति पथ के पाथेय का संग्रह करते।

विशुद्धानन्द के पूर्वाश्रम के पिता का नाम था संगमलाल एवं माता का यमुना देवी। उत्तर प्रदेश के बौड़ी ग्राम में एक सदाचारी ब्राह्मण-वंश में संगमलाल का जन्म हुग्रा था। ग्रार्थिक स्थिति बहुत ग्रच्छी नहीं थी। रोजी की तलाश में देश के नाना स्थानों में धूमते-फिरते ग्रंततः वे हैदराबाद क्षेत्र के कल्याणी नामक स्थान पर ग्राकर उपस्थित हुए। यहाँ, सबसुखराम नवाब सरकार के एक उच्चपदस्थ व्यक्ति थे। इन्ही के ग्राश्रय में रहकर संगमलाल सरकारी कार्य में नियुक्त हुए। कुछ दिनों के बाद सबसुखराम की मिगनी, यमुना देवी से इनका विवाह हुग्रा।

१८०६ ई० के भाद्र मास में जन्माष्टमी के पुनीत दिन, मातुल गृह में विशुद्धानन्द का जन्म हुग्रा। गौरवर्ण, ग्रत्यन्त सुन्दर इस नवजात शिशु को पाकर सभी के ग्रानन्द की सीमा नहीं रही।

जन्माष्टमी के पवित्र दिन को जन्म हुआ था, इसीलिए सोच-विचार कर शिशु का नाम वंशीधर रखा गया। पिता संगमलाल जी मागते हुए शहर के एक ज्योतिषी के पास जाकर उन्हें बुला लाये। इससे पहले उनके दो बच्चे पैदा होने के कुछ दिनों वाद ही मर चुके थे। इसीलिए नवजात शिशु के लिए परिवार को बहुत चिन्ता थी। परन्तु जन्म लग्न विचार करके ज्योतिषी जी ने कहा, "आपलोग घवरायें नहीं। मैं स्पष्ट देख रहा हूँ, कि यह शिशु दीर्घजीवी होगा। इतना ही नहीं, यह सहस्रों मनुष्यों का आश्रय-दाता होगा।"

लगभग एक वर्ष बाद बड़ी घूमघाम से वंशीधर का स्रन्नप्राशन-उत्सव सम्पन्न हुस्रा। शिशु के कल्याण के लिए पूजा, होम एवं याग-यज्ञ के भी अनुष्ठान कम नहीं किये गये। परन्तु दुर्भाग्यवश थोड़े ही समय में वंशीघर एक दुस्चिकित्स्य रोग से स्राक्तान्त हो गया। उसके शरीर में मूर्छा तथा अपस्मार रोग प्रकट होने लगा। इन स्राक्रमणों के पश्चात् शरीर दुर्बल होता एवं टूट-सा जाता।

दिन-दिन शिशु का शरीर क्षीण होने लगा। सभी की यही वारणा होने लगी कि यह मृगी रोग अब छोड़ने वाला नहीं है। सारे घर पर विषाद एवं हताश का अंघकार छा गया।

मामा सबसुखराम वंशीवर को बहुत प्यार करते थे। ग्रवसर मिलते ही बीच-बीच में उसे लेकर बाहर निकलते तथा नाना किस्से-कहानियों से उसे प्रसन्न रखने की चेष्टा करते।

वंशीधर की प्रवस्था उन दिनों चार वर्ष की थी। मामा के साथ एक दिन वह भ्रमण के लिए बाहर निकला। रास्ता चलते-चलते प्रनायास बालक में एक विलक्षण रूपान्तर दृष्टिगोचर होने लगा। दोनों ग्राँखें फटी-फटी-सी है, तथा मावावेग से सारा शरीर थर-थर काँप रहा है। मातुल का हाथ जोर से पकड़ कर सहसा वह एक गया। व्यग्न दृष्टि से देखते हुए सबसुखराम ने प्रश्न किया, "क्यों रे वंशीधर, क्या हुन्ना है? ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे कुछ बतलायेगा भी?"

"मामा जी, मामा जी ! मेरी किताब कहाँ है ?" उत्तेजित स्वर में बालक वंशीघर कहने लगा ।

"कौन किताब, किसकी किताब, अच्छी तरह सोच कर बता, मैं अभी तुम्हारे लिए खरीद देता हूँ।"

"मेरी ग्रपनी वही किताब ला दो । उसके पाते ही मेरी वीमारी ठीक हो जायगी। मैं चंगा हो जाऊंगा"-- मोहग्रस्त-जैसा वह इस बात को बार-बार कहने लगा।

सबसुखराम ने सोचा कि रोग मोगते-मोगते बालक के मस्तिक की घारण-शक्ति क्षीण हो गयी है। मस्तिष्क में अनायास एक ख्याल आ गया है कि एक पुस्तक चाहिए। उसी के लिए वह इस तरह उत्तेजित है। घर वापस आकर दो-चार रंग बिरंगी पुस्तकों वे क्रय कर लाये। परन्तु उनके लिए वंशीघर को कोई आकर्षण नहीं था। उनको दूर फेंक कर वह पता नहीं किस काल्पनिक पुस्तक के लिए रोता ही रहा।

मातुल ने सांत्वना दी, "ठीक ही है वंशी, तुम्हारी पुस्तक मैं ला दूँगा, परन्तु वह कहाँ है, यह तो बताग्रोगे !"

ग्रश्रुपूरित नेत्रों से बालक ने उत्तर दिया, ''वह मेरी कुटिया में है। शीघ्र ही तुम उसे खोज कर ला दो। नहीं मिलने से मैं बचूँगा नहीं।'' इस ग्रद्भ त वार्ता का क्या रहस्य है, कौन जाने ? घर के लोगों ने, इसके लिए ग्रौर माथा-पच्ची नहीं की।

रोग से किस तरह छुटकारा मिलेगा, इस चिंता से जननी को चैन बिलकुल ही नहीं था। साधु-संतों का पता पाते ही, भाग कर वे उसके पास जातीं। शास्त्रज्ञ ब्राह्मण देखते ही, उन्हें घर लाकर उनसे शांति एवं स्वस्ति पाठ करातीं। परन्तु किसी तरह भी कार्य नहीं हो पा रहा है। यमुना देवी लगभग हताश हो गयीं।

कल्याणी में एकबार एक सतीदाह अनुष्ठित हुआ। एक क्षत्रिय रमणी ने पित की चिता पर आरोहण का संकल्प लिया है। सूचना मिलते ही लोगों के दल के दल रमशान की और चल पड़े।

साबारण मनुष्यों की बारणा है कि चिता-शय्या पर उपविष्ट, सती नारी का श्राशीर्वाद बिलकुल श्रमोघ है। वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। यमुना देवी ने भी स्थिर किया कि वे बालक वंशीधर को लेकर सती के पास जायगी तथा वंशीधर के रोगमुक्ति के लिए उनसे श्राशीर्वाद मांगेगी।

चिता-शय्या के समीप जाकर, साश्चनयन पुत्र के जटिल रोग की बात निवेदन करते ही सती बोल उठीं, "बहिन, तुम अपने इस पुत्र के लिए बिलकुल चिंता न करो । इसके शरीर पर सिद्ध योगियों के चिह्न हैं। यह अकाल-मृत्यु कभी प्राप्त नहीं होगा फिर भी तुमलोग इसे गृहस्थी में जकड़ कर नहीं रख सकोगे । घर छोड़कर यह बालक संन्यासी हो जायगा ।" पुत्र को लेकर यमुना देवी घर वापस आ गयीं। जिस किसी कारण हो, काफी लम्बी अविधि तक वंशीधर फिर मूर्च्छा रोग से आक्रान्त नहीं हुआ। परन्तु लगभग एक वर्ष बाद फिर इसकी पुनरावृत्ति शुरू हुई। आत्मीय जनों की चिंता इससे बढ़ती ही चली गयी।

कल्याणी के निकट ही कीर्णा एवं मंजिरा निदयों का पवित्र संगम स्थल है । प्रति वर्ष यहाँ हजारों की संख्या में लोग स्नान करने ग्राते हैं । इस उपलक्ष्य में एक वृहत् मेला भी ग्रायोजित हो जाता है ।

सबसुखराम, आत्मपरिजन एवं बंधुग्रों के साथ मेले में आये हुए हैं। स्नान-तर्पण के पश्चात एक साथी ने कहा, "यहाँ घाट के अत्यन्त निकट ही एक पर्ण कुटीर में एक बड़े महात्मा, एकान्त में निवास करते हैं। उनके दर्शनों के लिए चलोगे?"

साधु-दर्शन की बात पर सभी को परम उत्साह हुग्रा । सबसुखराम विलक्षण व्यक्ति हैं । उन्होंने कहा, ''इतने लोगों को साथ ले जाकर महात्मा की शांति मंग करना उचित नहीं है । स्त्रियाँ तथा छोटे बच्चे इसी घाट पर बैठे रहें । चलो, बाको सब लोग वहाँ चलें ।''

सभी साथियों ने इसमें सहमित व्यक्त की। परन्तु पांच वर्ष का बालक हठ पकड़ कर बैठ गया। उसने जिद्द पकड़ ली, ''नहीं, मैं साधुजी को देखने के लिए जाऊँगा ही। मुझे ले चलो। मैं यहाँ नहीं हकूँगा।

वालक को समझाने-वृझाने का प्रयास व्यर्थ गया । वह चीख-पुकार करता रहा । मामा को हार माननी पड़ी । वंशीघर के साथ सभी को लेकर वे साधु के श्राश्रय में उपस्थित हुए ।

प्रणाम-निवेदन के पश्चात् साधु ने एक-एक कर सभी को प्राशीर्वाद दिया। अब वंशी की ग्रोर देखते हुए, मामा सबसुखराम ने हंसते हुए कहा, "वंशी, यहाँ ग्राने के लिए तुमने इतना रोना-धोना मचाया, परन्तु यहाँ ग्राने से तुझे क्या लाम हुग्रा, यह तो बता?"

श्रवतक बालक भावाविष्ट हो चुका है। पर्ण-कुटीर में इघर-उघर, पता नहीं क्या खोज रहा है। सहसा, दृढ़ स्वर में वह कह उठा, "मामाजी, इसी कुटिया के भीतर ही तो मेरी किताब है। मेरे श्रपने हाथ की लिखी पुस्तक यही है।"

महात्मा की ग्रोर उन्मुख हो, सबसुखराम ने हाथ जोड़ कर कहा, "प्रमु, देखिए यह बालक क्या कह रहा है! उसके ग्रपने हाथ की लिखी एक पुस्तक क्या यहाँ पड़ी है? इस पुस्तक की बात पहले भी हमलोग उसके मुँह से सुन

चुके हैं। परन्तु मामला क्या है, तथा इसमें कीन-सा रहस्य है, यह हमलोग किस तरह समझ सकते हैं?"

महात्मा ने शांत स्वर में कहा, "यह वालक ग्रीर क्या-क्या क ता है, यह मुझे स्पष्ट रूप से बताग्रो।"

"प्रभु मेरा यह भांजा लम्बी अबिध से मृगी रोग से आकान्त है। शरीर अत्यन्त दुवंल हो चुका है और अधिक दिनों तक बच पायगा ऐसा नहीं लगता। इस पुस्तक के संदर्भ में यह बालक विचित्र बात कहता है। वह पुस्तक इसकी अपनी पुस्तक है, और उसके खोज लेने के बाद वह रोगमुक्त हो जायगा। यहाँ आपके आश्रम में आकर यह दृढ स्वर में कह रहा है कि वह पुस्तक यहीं पड़ी है।"

क्षण भर चुप रहने के बाद साधु महाराज ने कहा, ''देखो, यह बालक, वास्तविक बालक भाव से बात नहीं कर रहा है। यह एक दिव्य भाव में ग्राविष्ट है। तुम मेरी कुटिया के चप्पे-चप्पे में ग्रनुसंघान कर डालो। कोई पुरानी हस्त लिखित पुस्तक है या नहीं, देख डालो।''

कुटिया छोटी हो थी । ग्रन्थ पेटिका के ग्रलावा कुछ ग्रधिक सामान नहीं था । ग्रनुसंघान को कार्य शेष हुग्रा, परन्तु बालक द्वारा कथित पुस्तक की पाण्डु-लिपि कहीं नहीं मिली ।

भावाविष्ट वंशीधर का एक नूतन रूप दृष्टिगोचर हुआ। पता नहीं किस अज्ञात आनन्द से वह भरपूर है। सारा शरीर रोमांचित एवं कम्पायमान है। दोनों नेत्रों से पुलकाश्रु निर्गत हो रहे हैं, तथा नासिकाओं से दीर्घश्वास चल रहा है। दृढ़ स्वर में वह कह उठा, "कुटीर के छप्पर के बाँस में भी ठीक से तलाश कर डालो। वहीं मेरी पुस्तक मिल जायगी। कोई भय नहीं है, अब मेरा रोग दूर हो जायगा तथा तुम लोगों को भी अब कोई कष्ट नहीं रहेगा।"

बालक द्वारा निर्देशित स्थान से एक पुरातन जीर्ण हस्तलिखित पोथी प्राप्त हुई जो एक कपड़े के टुकड़े में यत्नपूर्वक लिपटी हुई थी।

बंशीधर के हाथ में पुस्तक का बस्ता देते ही उसका मुख उज्ज्वल हो उठा तथा भावावेश ग्रंतर्हित हो गया। उसके शरीर में बालक के स्वाभाविक भाव फिर दृष्टिगोचर होने लगे।

साधुजी ने ग्रन्थ की सतर्कतापूर्वक परीक्षा की। विस्मय से उनके दोनों नेत्र विस्फारित हो गये। साधुनयनों से ग्रावेगपूर्वक उन्होंने कहा, "यह मेरे गुरुदेव की ग्रपने हाथ से लिखी पुस्तक है। गीता का निचोड़ इसमें उन्होंने लिखा है। यह ग्रन्थ उनको ग्रत्यन्त प्रिय था। पाँच वर्ष पूर्व, ग्रपने देहान्त से पूर्व, इसे उन्होंने बार-बार मांगा था। उस समय ढ़ढ़ने पर भी यह नहीं मिल सका ग्रौर इसके लिए मर्माहत होकर उन्होंने ग्रंतिम निश्वास त्याग किया था।"

सारे उपस्थित लोग, इस कहानी को सुनकर श्रत्यन्त विस्मित हो उठे। सबसुखराम ने कौतूहलपूर्वक प्रश्न किया, "महाराज, उस ग्रन्थ के साथ इस वालक का क्या संबंध है, यह समझ नहीं पा रहा हूँ। इसे थोड़ा स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करें।"

"भगवान ने गीता में कहा है, मृत्युं के समय मनुष्य की जो भावनाएँ रहती हैं भावी जीवन में उन्हीं मावों तथा संस्कारों का उदय उसके भीतर दृष्टिगोचर होता है। तुम्हारा यह विचित्र बालक पूर्वजन्म में मेरे गुरुदेव थे। वे इसी स्राश्रम के प्रघ्यक्ष थे। यहीं से उनका शरीर रोगमुक्त हुस्रा था। तुम लोग देखोगे की निकट भविष्य में ही इसके सात्विक संस्कार जग उठेंगे स्रौर पूर्व जन्म के जैसे ही, इस जन्म में भी ये संयास ग्रहण करेंगे।"

इसके बाद संभी लोगों के साथ, वंशीधर कल्याणी में घर वापस आ गया। इस घटना के बाद से वह किसी दिन भी मूर्च्छा रोग से आकान्त नहीं हुआ। कमशः वह एक स्वस्थ, सबल, किशोर के रूप में परिणत हो गया।

किशोर वंशीघर के जीवन में इन्हीं दिनों एक महान विपत्ति ग्रायी । थोड़े समय के ही ग्रन्तराल में उसके माता-पिता, दोनों ही स्वर्गवासी हुए । मामा, सबसुखराम, इस किशोर मान्जे को बहुत प्यार करते थे । इस समय से उन्होंने ही वंशीघर के सारे दायित्वों को ग्रहण किया । शिक्षा की सारी सुविधाएँ देते हुए, वे उसे सक्षम मनुष्य बनाने के लिए सचेष्ट हुए ।

भट्ट जी, नाम के एक विख्यात पंडित समीप ही रहते थे। उनकी पाठ-शाला में वंशीघर को पढ़ने के लिए मेजा गया। बालक ने ग्रह्प समय में ही संस्कृत व्याकरण, काव्य, ग्रलंकार इत्यादि का पाठ शेष कर डाला। उसकी स्मृति शक्ति ग्रत्यन्त प्रखर थी। एक बार जो कुछ भी सुन लेता उसका कभी विस्मरण नहीं हो पाता। इसी कारण शिक्षा गुरु, मट्टजी उससे ग्रत्यिवक स्नेह करते तथा उसे श्रुतिघर का नाम ही दे डाला था।

कई वर्ष संस्कृत-साहित्य एवं वेद-वेदान्त के पाठ में व्यतीत हो गये। इसके बाद सबसुखराम ने वंशीघर के लिए फारसी एवं मराठी भाषा की शिक्षा की व्यवस्था की। उन दिनों, इन दोनों भाषाग्रों पर ग्रधिकार न होने पर, दाक्षिणात्य में, किसी सरकारी दपतर में उन्नति करना सम्भव नहीं था। इसीलिए, सबसुखराम शीघ्र ही भान्जे को इन दोनों भाषाग्रों का ज्ञान करा

देने के लिए प्रयत्नज्ञील हुए । प्रतिभाघर वंशीघर शीघ्र ही इन दोनों माषाओं में भी पारंगत हो गया ।

वंशीधर ने यौवन में पदार्पण किया । सुन्दर, स्वस्थ शरीर सहज ही लोगों को श्राकिषत कर लेता । खेल के मैदान में भी शारीरिक शक्ति एवं मनोबल की दृष्टि से भी कोई उसके टक्कर का नहीं था ।

मातुल, सबसुखराम, नवाब सरकार के सेना विमाग में एक उच्च पदस्थ कर्मचारी थे। इसके ग्रलावा, नबाब मुमताज्जुल उमराह उनसे ग्रत्यन्त प्रसन्न थे। इसीलिए, सबसुखराम ने स्थिर किया कि मान्जे को सेना विमाग में मर्ती करा देंगे। बारीरिक बल, साहस एवं दक्षता, वंशीघर में यथेष्ट थी। इसीलिए उन्हें विश्वास था कि इस विभाग में जल्दी ही उसकी उन्नति हो सकेगी। इन सभी बातों को ध्यान में देखते हुए वे वंशीघर को घुड़सवारी एवं युद्ध-विद्या में भी निपुणता देने के लिए प्रस्तुत हुए। बहुत ही ग्रल्प ग्रविष्ठ में, वंशीघर, एक दक्ष घुड़सवार भी हो गया। उसके बाद, मामा ने ग्रवसर पाकर उसे सेना-वाहिनी के शिक्षा नवीस के कार्य पर भर्ती करा डाली।

नवाब के सैन्य-शिविर में एक तेज अरबी घोड़ा खरीदा गया था। इस बदमाश तथा चंचल घोड़े को जल्दी वश में करना सम्भव नहीं हो पा रहा था। सवार दक्ष नहीं है, यह समझते ही वह उसे पटक देने में विलम्ब नहीं करता। इसीलिए अधिकारियों के लिए, यह घोड़ा एक समस्या बन गयी थी। वंशीघर ने कहा, "आप लोग अगर अनुमित दें तो मैं इस दुष्ट घोड़े को साइस्ता कर डालू"।"

दुर्धर्ष घोड़े के कारण शिविर के भ्रष्यक्ष की चिन्ता का भ्रन्त नहीं था। कहा, "यह तो बड़ी भ्रच्छी बात है। वंशीधर, तुम श्रमी इस घोड़े को कुछ देर तक फेरने का यत्न करो।"

वंशीघर से उच्च दो शिक्षानवीस वहाँ खड़े थे। इनमें एक नवाब के पुत्र मेहदी हुसेन तथा दूसरे उनके प्रियपात्र मतीजे बब्बर हुसेन थे। सेना विभाग के नवीन शिक्षार्थियों के बीच वंशीघर का साहस, कौशल एवं दक्षता ग्रहितीय थी। इसी कारण उपरोक्त दोनों बन्धु वंशीघर के प्रति ईर्ष्यालु थे। वंशीघर को किसी तरह वे सुयोग देने के लिए इच्छुक नहीं थे। उनको डराते हुए उन लोगों ने कहा, "इस पगले घोड़े पर सबार होकर क्यों ग्रपने प्राण गवाने की चेष्टा कर रहे हो?"

वंशीधर भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने हँसते हुए कहा, "एक बार श्राजमा तो लूँ, कौन जीतता है, घोड़ा या सबार।" ७/२२ इस अरवी घोड़े पर वह बहुत ग्रासानी से बैठ गया। अद्भृत कौशल से उसने उसे काबू में किया और उसके बाद सरासर चाबुक मारते हुए काफी दूरी पर जाकर अदृश्य हो गया। उद्भिश्वास छोड़ते हुए कई घंटे अविराम दौड़ने के बाद, घोड़ा क्लाल हो गया। शिविर में वापस ग्राने पर दृष्टिगोचर हुआ कि उसका पहले का औद्धत्य समाप्त हो चुका है तथा वह बदमाश अरबी घोड़ा, पूर्ण रूप से अपने सवार के वश में आ चुका है। वहाँ उपस्थित अनेक लोग, वंशीधर को साधुवाद देने लगे।

घोड़े को दाना-पानी देकर तथा प्यार करके वंशीघर, घर वापस भ्रा गया। दूसरे दिन सुबह उठते ही उसने एक दुःसंवाद सुना। इतने परिश्रम से जिस घोड़े को उसने वश में किया था, वह गत रात्रि को अकस्मात मर गया।

शिविर के ग्रध्यक्ष भीत एवं चितित हो पड़े। नवाव बहादुर ने बड़े शौक से, तथा काफी पैसे खर्च करके यह तेज ग्ररबी घोड़ा, विदेशी वणिकों से ऋय किया था। इसकी मृत्यु की खबर को सुनकर उनके क्रोध की सीमा नहीं रहेगी।

इघर वंशीधर की सफलता से नवाब के पुत्र एवं मतीजे के शरीर में श्राग लग गयी। उन्होंने जल्दी-जल्दी नवाब के पास पहुंच कर घोड़े के मृत्यु का संवाद सुनाया। उन्होंने शिकायत भी की, "इसके लिए वंशीघर दोषी है। लगातार चाबुक मारते हुए घोड़े को वह दूर-दूर तक दौड़ाता रहा। श्रत्यिधक थकान के कारण उसकी मृत्यु हुई है।"

नवाब बहादुर कोच से पागल हो उठे। वंशीधर को उसी समय वहाँ बुलाया गया। अभियोग सुनकर उसने शांत स्वर में कहा, "हुजूर, कल संध्या के बाद अस्तबल में वापस आकर इस घोड़े ने मेरे हाथ से प्रेम से दाना-पानी खाया। अस्वस्थ होने पर, सहज रूप से पशु कुछ खाना-पीना नहीं चाहते हैं। परन्तु इस घोड़े ने खाते समय कोई अनिच्छा तथा अरुचि नहीं प्रकट की थी। कारण, काफी दौड़ भाग के बाद मी वह अत्यन्त स्वस्थ था। मृत्यु, गहन रात्रि के समय हुई है। संभवतः किसी संकामक रोग अथवा सईस के दोष के कारण यह दुर्घटना घटी है। इसके लिए मुझे दोषी ठहराना क्या न्याय संगत है?"

नवाब कोघ में थे, इस सफाई पर उन्होंने कर्णपात भी नहीं किया वंशीघर को हाजत में रखने का ग्रादेश हुग्रा। मामा सबसुखराम भी उपस्थित नहीं थे। ग्रगर वे वहाँ रहते तो दरबार के प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते वे नवाब को समझाने की चेष्टा करते। दुर्भाग्य से वे किसी सरकारी कार्य के संब्ह्य में कई दिनों के लिए हैदरावाद गये हुए थे। ग्रंतत: वंशीवर को हाजत में प्रवेश करना पड़ा।

कार्य शेष करके सबसुखराम, कल्याणी वापस ग्राग्ये । श्राद्योपांत सारी घटना को सुनकर वे स्तब्ब रह गर्ये । उसके बाद नवाब बहादुर को काफी समझा-बुझा कर, उन्होंने शांत किया तथा भांजे को हाजत से मुक्त किया ।

इयर कई दिनों तक कारागार में निवास करने के फलस्वरूप, वंशीधर के हृदय में विराग का जागरण हुआ। संसार के सभी वस्तुओं से विरिक्ति-सी होने लगी। बैठे-बैठे वे केवल यही सोचते रहते, कि जहाँ हर कदम पर इर्ष्या, स्वार्थ-बुद्धि और विश्वासधात संगीन खड़ी है, वहाँ, कहाँ आनंद तथा कहाँ शांति ? नहीं, ऐसे स्थान पर वास करने में कोई सार्थकता नहीं है। इससे तो सन्यासी होकर पहाड़, जंगलों में भटकते रहना अधिक सुखकर है।

कल्याणी के एक किनारे जन-कोलाहल से दूर एक प्राचीन शिव मंदिर है।
मन में शांति नहीं है तथा नाना दुश्चिताओं से भाराक्रान्त, वंशीधर, आजकल
प्रायः वहाँ चले जाते हैं तथा निर्जन परिवेश में चुपचाप अकेले बैठे रहते हैं।
एक दिन वहीं एक जटा-जूट पंडित, सौम्यदर्शन वृद्ध सन्यासी आकर उपस्थित
हुए। इस क्षेत्र में वे परमहंसजी के नाम से विख्यात थे। पूर्वाश्रम में वे
पेशवा वंश की संतान थे। मोक्ष-लाम की आशा में बहुत दिन पहले ही वे घर
छोड़ कर बाहर निकल पड़े थे तथा कठोर तपस्या के फलस्बरूप आप्तकाम हो
चुके थे।

परमहंस जी को देखते ही वंशीघर चौंक पड़े, तथा उन्होंने समीप जाकर साष्टांग प्रणाम निवेदित किया।

ग्राशीर्वाद देते हुए परमहंसजी ने कहा, "वत्स, मुझे स्पष्ट दीख रहा है कि तुम्हारे ग्रंतर में शांति नहीं है। इस दु:सह ज्वाला को क्यों ढो रहे हो! पुम्हारे ऊपर क्या संकट है, स्पष्ट कहने की चेष्टा करो।"

"प्रमु, श्राप सर्वज्ञ हैं, तथा सारी बातें ग्रापने स्पष्टरूप से समझ ली हैं।
मेरे लिए संसार की सभी वस्तुएँ रिक्त, बेस्वाद एवं अर्थहीन हो गयीं हैं।
मैंने निश्चय कर लिया है कि मन के दुःख एवं ज्वाला से मुक्ति पाने हेतु,
संन्यासी का जीवन ग्रहण करूँगा।"—वंशीघर ने कातर स्वर में निवेदन
किया।

"इस तरुण वयस में, संसार के प्रति तुम्हारी यह विरक्ति क्यों, वत्स !" "सात वर्ष की ग्रवस्था में, मैं माता-पिता दोनों को ही खो बैठा । बालक-जीवन में ही विद्याता का कूर ग्राघात मुझ पर पड़ा । उसके बाद मामा के भाश्रय में दिन, प्रायः ग्रच्छी तरह ही, कट रहे थे। परन्तु ग्रव मानो इस जीवन के वास्तविक रूप, निष्ठुर रूप, मेरे समक्ष ग्रधिक दिखलाई पड़ने लगा है।"

"विस्तार से मुझे सारी बातें बताग्रो, वत्स !"

"जिन्हें मैं ग्रमिन्न बंधु समझता रहा था, उन्हीं के षडयंत्र से मुझे कारागार में जाना पड़ा। देश के शासक एवं प्रतिपालक को मितिश्रम हो गया, तथा उन्होंने मेरे साथ मयानक ग्रन्थाय किया। कुछेक दिनों के कारावास ने मेरे शान- चक्षु खोल दिए हैं। मुझे मान हो रहा है कि गृहस्थ जीवन, एक प्रकार से बन्दी जीवन ही है। उसमें शांति नहीं, ग्रानन्द नहीं। मात्र वहाँ पड़े-पड़े ग्रदृष्ट की मार खाने के ग्रलावा कोई उपाय नहीं है। इसी कारण तो सन्यास लेने का संकल्प कर चुका हूँ। कृपया ग्राप मुझे इस विषय में सहायता करें।"

"वत्स, जो तुम्हारे, मेरे प्रमु हैं, सबके प्रमु हैं, उन्होंने पहले से ही तुम्हारी क्या श्रवस्था है इससे मुझे श्रवगत करा दिया है। इसीलिए, ठीक इसी समय मेरा यहाँ श्रागमन हुश्रा है।"

"ग्रापकी वातें सुनकर मुझमें ग्राणा तथा ग्रानंद का संचार हुन्ना। ग्रव कृपा कर मुझे ग्रादेश दें, मुझे क्या करना होगा।"

"वत्स, संन्यास अत्यन्त कठिन व्रत है। इस व्रत को लेने से पूर्व, यथेष्ट प्रस्तुति की आवश्यकता है। मात्र गृहत्याग करने से काम नहीं चलेगा। सन्यासी को इस जन्म में ही ब्रह्म लाम करना होगा, और इसके लिए सबसे पहले त्याग-वैराग्य, ब्रह्मवर्य—शास्त्राभ्यास एवं कठोर साधना की आवश्यकता है। प्रस्तुति की इन सीढ़ियों को पार करने के पश्चात् परा-शांति एवं परा-ज्ञान का लाम हो सकेगा, जिसके लिए अनायास ही तुम्हारा मन व्याकुल हो उठाहै।"

"ठीक है प्रमु, आपके कथनानुसार मैं दीर्घ प्रस्तुति के मार्ग पर ही चलने की चेष्टा करूँगा। परन्तु, एक प्रार्थना है। जब श्राप कृपा करके आ ही गये हैं, तो आप मुझे दीक्षा एवं संन्यास प्रदान करके मेरा जीवन कृतार्थ करें।"

"नहीं वत्स, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। तुम्हारे निर्दिष्ट गुरु उत्तर भारत में निवास करते हैं। यथासमय उनका दर्शन तुम्हें मिलेगा। ग्रव मेरी बात घ्यान से सुनो। सर्वप्रथम तुम पुण्यतीर्थ, नासिक जाग्रो। वहाँ वैराग्य एवं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, वेद-वेदांगों का ग्रघ्ययन शुरू करो।"

"श्रापके दर्शन तथा उपदेश, फिर कब मिल सकेंगे, प्रमु?" सजल नेत्रों से वंशीघर ने प्रश्न किया।

''प्रयोजन होते हो तुम्हारे समीप मेरा श्रागमन हो जायगा।'' इतनी बात कहने के पश्चात् परमहंसजी ने मंदिर का त्याग कर शीघ्रता से निकट के बन में प्रविष्ट हो गये। उसके बाद घीरे-घीरे श्रदृश्य हो गये।

घर वापस ग्राकर वंशीघर ने मामा सबसुखराम के नाम एक पत्र लिखा । सत्रह वर्ष के उस बालक के पत्र का सांरांश निम्न है :

"जीवन का अवतक जितना भी इस ग्रल्प वयस में बोब हुग्रा उसमें यही अनुभूति हुई है कि यह संसार नितांत दुःखमय है। इसके जिटल जाल में फँस कर, असहाय-जैसे, केवल यातनाएँ ही सहन करनी पड़ती हैं। इसका भी मुझे ज्ञान हो चुका है कि संसार का सब कुछ नश्वर एवं क्षणभंगुर है। एकमात्र ईश्वर ही अविनाशी हैं, और उन्हों के ध्यान में परम शांति एवं परम आनंद है। मैं ईश्वर-लाभ की आकांक्षा लेकर ही सर्वदा के लिए गृह-त्याग कर रहा हूँ। मेरी तलाश करने की चेष्टा न करेंगे क्योंकि मेरा घर वापस धाना किसी तरह भी संभव नहीं है। आपने मेरा लालत-पालन पुत्रवत् किया है, तथा मुझे माता-पिता के अभाव का बोध भी नहीं होने दिया है। आपके स्नेह, समता और शुभेच्छाओं के ऋण का शोधन करना मेरे लिए कभी मी संभव नहीं हो सकेगा। आप मुझे क्षमा करगें तथा मेरा श्रद्धापूर्ण प्रणाम स्वीकार करेंगे।"

उसी रात्रि को, गुष्त रूप से वंशीधर ने कल्याणी का त्याग किया । पैदल ही नासिक की ग्रोर वे अग्रसर हुए । दूसरे दिन ही उनका पत्र पाकर मामा ने सिर पीट लिया, तथा घर पर नैराज्य का ग्रंघकार छा गया ।

नासिक के विद्वान एवं निष्ठावान ब्राह्मण के आश्रय में रहकर वंशीधर ने वेद-त्रेदांग का अध्ययन प्रारम्भ किया। उनकी प्रतिमा तथा धारणा-शिवत वेद-त्रेदांग का अध्ययन प्रारम्भ किया। उनकी प्रतिमा तथा धारणा-शिवत असाधारण थी। तीन वर्षों की अविव में उन्होंने अपने शिक्षागुरु के ग्रंथादि पर अधिकार कर डाला। शास्त्र-पाठ के साथ-साथ तपस्या एवं प्रत्यक्ष अनुभूति-लाम के लिए वे व्याकुल हो पड़े। उनके निर्दिष्ट सद्गुरु कहाँ है, कव उनकी कृपा होगी तथा किस साधना के द्वारा उन्हें अध्यात्म मार्ग पर अग्रसर होना है, ये ही बातें उनके लिए अनवरत चिंता का विषय बन गयीं।

यही वेदना लेकर एक दिन वे गोदावरी के घाट पर बैठे हुए हैं। इसी समय, उनके कल्याणकानी संन्यासी, परमहंसजी ने द्वितीय बार दर्शन दिया। स्नेहपूर्ण स्वर में उन्होंने कहा, "वत्स वंशीवर, तुम श्रव पदयात्रा करते हुए, उत्तर मारत की श्रोर निकल पड़ो। मार्ग में श्रोंकारनाथ के ज्योतिर्लिङ्ग तथा उज्जियनी के महाकाल का दर्शन करते जाना। ब्रह्मचारियों के लिए महाकाल मंदिर में बैठकर शिवपंचाक्षर मंत्र का जप, सावना की दृष्टि से कल्याणकर है । तुम भी इस जप का सावन वहाँ बैठकर संपन्न करो ।''

श्रोंकारनाथ तीर्थ की श्रोर वंशीवर, अग्रसर हुए। उन दिनों मार्ग निरापद नहीं थे। मराठा शक्ति का पतन हो चुका था। इसी कारण चारों श्रोर राजनैतिक अशांति एवं सामाजिक विच्छिं ह्वलता थी। मार्गों पर ठगी एवं डकैती का उपद्रव वृद्धि पर था। ऐसी अवस्था में कहीं भी एकाकी जाना ही विपत्ति थी। इसीलिए विणकों के एक दल के साथ सिम्मिलित होकर सफर तय करने लगे।

इस दल में कब कुछेक डकैंत, ज्यापारियों के वेश में घुस पड़े, इसका किसी को मान ही नहीं हुआ। वंशीघर के गौर कांति, सुन्दर शरीर से ही अभिज्ञात वर्ग की छाप टपकती थी। डकैंतों ने सोचा कि यह युवक निश्चित रूप से किसी सम्भ्रात जमींदार का पुत्र है, और किसी आवश्यक कार्यवश, दूर देश को जा रहा है। कमरवन्द में अचुर घन यह छिपाये हुए है, इसमें कोई संदेह नहीं। उन लोगों ने निश्चय किया कि मार्ग में कहीं उसकी हत्या करके वे उसकी सारी घन-राशि लूट लेंगे।

यात्रियों का दल, दौलताबाद के पास पहुँच गया है। इसी समय एक चट्टी में निवास करते समय दस्युओं ने वंशीघर की खाद्य सामग्री में विष मिला दिया। थोड़े ही समय में वह भूमि पर लोट गया। शरीर निश्चल एवं नीलवर्ण हो गया, तथा मुख से गाज निकलने लगी। साथी किंकतंच्यविमूढ़ हो गये, शौर ऐसी विपत्ति में युवक के सम्बन्ध में श्रीर माथापच्ची न करके, वे उसे वहीं छोड़ कर जल्दी-जल्दी प्रस्थान कर गये। डकैतों ने तलाशी लेकर देखा तो उसके पास रूपया-पैसा, कुछ भी नहीं मिला। श्रंततः वे उसे छोड़कर वहाँ से चंपत हुए।

उसी समय एक स्थानीय, घनी पटेल दौलताबाद की ग्रोर जा रहे थे। घट्टी के सामने ग्राने पर उन्हें सुन्दर युवक, मृतकाय प्रवस्था में दृष्टिगोचर हुआ। वे उसी उमय, व्याकुल होकर गाँव से एक चिकित्सक को बुला लाये। चिकित्सा एवं परिचर्या के फलस्वरूप, वंशीघर काफी हद तक स्वस्थ हो गये। इस प्रविध में युवक से पटेल को बहुत स्नेह हो गया था। उसे वे यत्नपूर्वक धपने दौलताबाद के निवास स्थान पर ले ग्राये एवं सेवा तथा सुश्रुषा की समुचित व्यवस्था को। इस स्नेहपूर्ण परिचर्या से वंशीघर कुछ ही दिनों में स्वस्थ होने लगे।

पटेल की स्त्री ने वंशीघर को आनन्दपूर्वक ग्रहण किया। माँ की ममता तथा स्नेह लिए वे सर्वदा वंशीघर की सेवा में रत रहीं। वंशीघर को उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया, 'देखो बेटा, अगवान की दया से तुम मृत्यु के मुख से वापस आये हो। तुम्हारे स्वास्थ्य की अवस्था अत्यन्त दयनीय है। साफ कह देती हूँ, तुम्हारा शरीर जबतक पूर्णतया स्वस्थ नहीं हो जाता, हमलोग तुम्हें जाने नहीं देंगे। आनन्दपूर्वक, हमलोगों के पास, कुछ महीने तक रहो। अच्छी तरह खाओ-पीओ, उसके वाद जाने की बात सोचना।"

मात्र स्नेहमयी गृहस्वामिनी ही नहीं, घर के सभी लोगों को वंशीघर से आरयधिक स्नेह हो गया था। कोई उसे छोड़ने को राजी नहीं था। अन्ततः कुछ दिनों के लिए उन्हें स्थान-त्याग का संकल्प छोड़ना पड़ा।

परम धानन्द में ग्राराम से दिन कटने लगे। इस तरह लगमग तीन मास व्यतीत हो गये। पटेल की वृद्धा माता वंशीघर से ग्रपने पौत्र-जैसा ही स्नेह करती तथा वंशीधर भी इस स्नेह का प्रचुर प्रतिदान करते। प्रतिदिन संध्या समय, वे वृद्धा को भागवत का श्रवण कराते। एक दिन पाठ चल रहा था, ग्रीर प्रसंगक्रम से जड़भरत का उपाख्यान शुरू हुग्रा। राजा घन, मान एवं ध्रात्मपरिजन सभी का त्याग करके वनवासी होने के बाद अन्ततः एक हरिणशावक के मोह से ग्रावद्ध हो गये। ग्रदृष्ट का यह कैसा भयानक परिहास! इस कहण-कथा का वर्णन करते हुए, वंशीधर ऋन्दन करने लगे। नेत्रों से प्रश्रु-धारा प्रवाहित होने लगी।

वृद्धा चौंक पड़ी। व्याकुल होकर उन्होंने प्रश्न किया, "वंशी, तुम्हें वया हो गया है ? इस तरह तुम रो क्यों रहे हो ? किसी ने तुम्हें कष्ट अथवा दुःख दिया है ?"

"नहीं वादी, मैंने दुःख तो अपने को स्वतः दिया है। दुःख के सागर में निमग्न होकर इस समय डूबने का उपक्रम कर रहा हूँ। मेरी अवस्था राजा भरत-जैसी ही हो गयी है, वरन् उनसे भी अधिक शोचनीय। आत्मीय स्वजनों के प्रेम की उपेक्षा कर, संन्यास लेने घर से निकला था। परन्तु मेरा चरम दुर्भाग्य है कि यहाँ दौलताबाद आकर, गृह-परिजन की माया में आबद्ध होता जा रहा हूँ। अब सहन नहीं होता। आज ही मैं इस स्थान का त्याग कहाँगा तथा अपने पवित्र संकल्प की सिद्धि के लिए निकल पड़ूँगा।"

वृद्धा दादी ने काफी समझाया-बुझाया । पटेल की स्त्री ने भी ग्राकर करुण-विलाप ग्रारंभ किया । परन्तु वंशीघर ग्रपने निश्चय पर ग्रटल रहे । श्रांचल से श्रांंखें पोछकर पटेल की स्त्री ने कहा, "ठीक है बेटा, संन्यास के मार्ग पर जब तुम्हें जाना ही है तो जाश्रो। हमलोग तुम्हें श्रव बाधा नहीं देंगे। हमलोगों ने तुम्हें श्रपनी संतान की मांति समझा है, इसलिए इस तरह तुम्हें कंगाल की तरह जाने नहीं देंगे। मेरे पास श्रपनी जमा की हुई पचास सोने की मुहरें हैं। इन्हें तुम्हें श्रपने साथ लेना ही होगा। खाने-पीने तथा श्रपनी सुख-सुविधा के लिए तुम उन्हें खर्च करोगे। इसके लिए तुम कोई श्रापत्ति न करो, बेटा!"

"मुझे इस पर घोर ग्रापित है। घर-गृहस्थी छोड़कर जो कंगाल संन्यासी का जीवन-यापन करने के लिए प्रस्तुत है, वह मुहरों की राशि किस तरह कमर में बांघकर चलेगा? क्यों रखेगा? छि: छि:, ऐसा प्रलोभन ग्रापलोग मुझे देने की चेष्टा न करें। इसके ग्रलावा, इस विषय में तो उस दिन प्रत्यक्ष श्रनुभव भी कर चुका हूँ। साथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, फिर भी डकैतों ने मुझे विष दे डाला। सोने की मुहर साथ रखना तो श्रीर भी विषउजनक होगा। नहीं, यह सब मुझे न दें।"

साश्चनयन, घर के सभी लोगों ने वंशीघर को विदा दी। परन्तु स्नेहांध पटेल-गृहणी फिर भी एक काण्ड कर बैठी। प्रचण्ड शीत ऋतु म्राने ही वाली है। इसलिए वंशीघर की झोली में, वंशीघर के लिए, एक जीणें कन्था उन्होंने दे ही डाला। पटेल गृहणी ने गुप्तरूप से पचासो मुहरें जल्दी-जल्दी सिल डालीं। ग्रांतरिक इच्छा यही थी कि राह में पैसों का प्रयोजन होने पर, वंशीघर इनका उपयोग करेंगे।

वंशीधर काफी रास्ता तय कर चुके हैं। अकस्मात् वंशीधर का हाथ इस जीण कंथा के एक ग्रीर टकराया। वह किनारा बहुत भारी मालूम पड़ा। सिलाई खोलने पर तो अवाक् रह गये। उन्होंने देखा कि पचास मुहरें एक के ऊपर एक रखकर वहाँ सिलाई की हुई हैं।

मातृ रूपिणी महिला का यह स्नेह-सिक्त व्यवहार देखकर इनके दोनों नेत्र श्रद्धा एवं कृतज्ञता से ग्रश्नुसजल हो उठे। परन्तु उनके लिए, इसे ग्रहण करना, किसी तरह भी संभव नहीं था। रास्ता चलते-चलते उन्होंने स्थिर किया कि जी छ ही वे किसी दरिद्ध एवं योग्य पात्र को मुहरों का दान कर डालेंगे।

कई दिनों की यात्रा के पश्चात्, वंशीघर, भ्रोंकारनाथ पहुँचे । पुराणों में वर्णित, सुप्रसिद्ध ज्योतिर्लिङ्ग यहाँ विराजित है । दर्शन करके वंशीघर के भ्रानन्द की सीमा नहीं रही । काफी लम्बी श्रविष, उन्होंने मंदिर में घ्यान-जप करके व्यतीत कर डाली । उसके बाद प्रमु से उन्होंने हृदय की इच्छा निवेदित की ।

हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, ''प्रमु, श्रदृष्य-लोक से तुम्हारे इशारे पर ही मैंने घर-संसार का त्याग किया है। देखो, त्याग-वैराग्य तथा तुम्हारी श्राराघना के पय से किसी दिन भी विच्यत नहीं हो पाऊँ।"

साथही-साथ उन्हें कंथा में सिलाई की हुई स्वर्णमुद्राश्रों की बात स्मरण हो स्रायी । महेब्बर के चरणों में उन्होंने सानुनय प्रार्थना की, "इन सोने की जंजीरों को श्रव सहन करना संभव नहीं हो पा रहा है । श्रपने किसी वास्तविक दरिद्र भक्त को ये सब दे डालो।"

मंदिर से वंशीघर उतर रहे हैं। सहसा प्रांगण में एक स्रोर उनकी दृष्टि पड़ी। एक दरिद्र एवं वृद्ध ब्राह्मण भावावेगपूर्ण स्वर में शिवस्तोत्र का पाठ कर रहे हैं—ज्योतिर्मयाय पुनरुद्भव वारणाय, दारिद्रयदुःख दहनाय नमः शिवाय।

पता नहीं, किसने वंशीधर के ग्रंतर में पुकार कर कहा—क्यों रे, यही तो तुम्हारी स्वर्ण-मुद्राओं के भार को सहज ही हल्का कर देने का उपाय है। योग्य पात्र तो सामने बैठा है !

इस वृद्ध बाह्मण के पास वे कुछ देर तक नीरव बैठे रहे। उसके बाद स्तोत्र-पाठ समाप्त होने पर उन्होंने सविनय निवेदन किया—

<sup>'</sup>द्विजवर<sub>,</sub> देवाधिदेव ने भ्रापकी प्रार्थना सुन ली है। दारिद्र्यदुःख से श्रापको त्राण दिलाने के लिए, उन्होंने मेरे हाथों श्रापके पास कुछ ग्रर्थ भेजा है। कुपया आप इसे ग्रहण करें।"

बाह्मण ने उत्तर दिया, "देखिये, मैं स्वतः तो परम ब्रानंद में हूँ। शिवधाम में निवास करता हूँ, तथा श्राकाशवृत्ति ही मेरा संबल है। इसीलिए, प्रमु स्वयं मेरा नित्य का स्राहार जुटा देते हैं । मेरा स्तोत्र-पाठ एवं प्रार्थना घन के लिए नहीं है।"

"फिर किसलिए है ?"

"मेरी एक कन्या काफी दिनों से विवाह योग्य हो चुकी है। एक पात्र का मी संघान मिला है; परन्तु मेरे — जैसे भिक्षुक के लिए, विवाह के व्यय का निर्वाह करने लायक पैसों का साघन नहीं है। इसीलिए तो नित्य यहाँ भ्राकर महेरवर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ।"

"ग्रापकी प्रार्थना सफल हुई, द्विजवर !" कहते हुए, वंशीघर ने जीर्ण कंथा की सिलाई खोलकर चमकती हुई स्वर्ण-मुद्राग्नों का ढेर ब्राह्मण के पास उड़ेल दिया।

निस्मय विस्फारित नेत्रों से बाह्मण अपने आसन की ओर देख रहे हैं। मुँह से कोई बात भी नहीं निकल रही है।

वंशीघर के चेहरे पर तृष्ति की मुस्कान है। कहा, "द्विजवर, निश्चित होकर इसे ग्रहण करें। यह घन ग्रत्यन्त शुद्ध है, तथा किसी ग्रसत् उपाय से नहीं ग्रजिंत किया गया है। किसी संपन्न सद-गृहस्थ ने इन मुहरों को जमा किया था। उसने पुत्राधिक स्नेह से मुझे दान किया है। मैं कंगाल हूँ, तथा त्याग-वैराग्य एवं संन्यास के पथ पर बाहर निकल पड़ा हूँ। इसका मैं वया करेंगा? यह तो ग्रन्छी ही बात होगी कि यह घन ग्राप-जैसे भवत, दिर ब्राह्मण के कार्य में लग जाय। प्रमु ज्योतिलिङ्ग की कृषा से ही हमलोगों की यह मेंट हो गयी है, इसमें सन्देह नहीं।"

अपार ईश्वरीय कृपा का यह स्पर्श पाकर, तथा दारिद्र्यदु:ख दहन का यह चमस्कार देखकर ब्राह्मण विलकुल स्तब्ध रह गये, तथा आवेग से विह्वल हो उठे। दोनों नयनों से मात्र पुलकाश्रुओं की वर्षा होती रहीं।

इसके बाद कई दिनों की पदयात्रा के बाद, वंशीधर, उज्जियनी तीर्थ में आकर उपस्थित हुए। प्राचीनकाल से ही यहाँ के महाकाल मंदिर की प्रसिद्धि थी। इसके अलावा, साबु-संन्यासी एवं भवत गृहस्थगण महाकाल विग्रह को परम जागृत मानते थे। परमहंस जी ने यहाँ के मन्दिर में वंशीधर को शिव पंचाक्षर मंत्र के जप का निदंश दिया था। वंशीधर ने परम निष्ठा के साथ उस निदंश का प्रतिपालन किया। जप-सिद्धि के फलस्वरूप, उनका अंतर परम शांति से भर उठा तथा नवीन अध्यात्म जेतना से उद्दीपित हो उठा।

लगमग एक मास तक उन्होंने महाकाल मंदिर के प्रांगण में निवास किया। कृच्छु साधन एवं कठोर तपस्या हेतु उनका मन ग्राकुल था। लगातार पांचित निरम्बु, उपवास में ही कट गए। ग्रविशिष्ट दिनों को उन्होंने ग्राकाश-वृत्ति का सहारा लेकर ही व्यतीत किया। इन दिनों एक वृद्धा चनावाली दिन के शेष होने पर, वंशीधर को एक मृही भींगे हुए चने दे जाती थी। उसीके द्वारा वैराग्यवान तकण-साधक ग्रपनी क्षुधा की निवृत्ति करते। इन दिनों देवाधिदेव महेश्वर के ध्यान-जप में इतने गंभीर रूप से निमग्न रहते कि दिन-रात कैसे बात रहे हैं, इसका उन्हें होशा ही नहीं रहता।

इन्हीं दिनों उनके जीवन के विशिष्ट पथ-प्रदर्शक, परमहंसजी का एक बार श्रीर आविर्माव हुआ । परमहंसजी ने कहा, "वत्स, श्रव तुम्हें यहाँ रुकने का कोई प्रयोजन नहीं है। जल्दी, उत्तर मारत में गंगातीर की श्रीर श्रग्रसर होस्रो । बिठूर में, बाल्मीकि तपोवन में, प्रकांड शास्त्र-वेत्ता एवं प्रवीण साबिक राघवेन्द्र स्वामी का निवास है । उनके आश्रय में कुछ दिन रह कर तुम शास्त्रों की उच्च शिक्षा शेष कर डालो । तुम्हारे साधन प्रस्तुति का यह एक बहुत बड़ा अंग होगा । एक और बात का ध्यान रखना, मार्ग में आजकल अनेक गोलमाल होते रहते हैं । अकम्मात् किसी विपत्ति में पड़ जाने पर घबरा न जाना । प्रभु महेश्वर तुम्हारी रक्षा करेंगे ।

कई पथचारियों की टोली के साथ, वंशीघर, सिंघिया राज्य से गुजर रहे हैं। उन दिनों वहाँ की शासन-व्यवस्था लगमग विखर-सी गई थी। उत्तरा-घिकारीगण में सिंहासन के दाबे को लेकर वैमनस्य उठ खड़ा हुग्रा था। चारों ग्रोर पड्यन्त्र तथा गिरफ्तारियाँ चल रही थीं। संदेहवश वंशीघर कुछ साथियों के साथ पकड़ लिए गये तथा कारागार में डाल दिये गये। कुछ दिनों के बाद जब कर्मचारियों को भ्रपनी भूल का मान हुग्रा तभी उन लोगों को कारागार से मुक्ति मिल सकी। इस घटना के कुछ दिनों बाद विन्ध्याचल के तीयों की परिक्रमा करते हुए वंशीघर, कानपुर के समीप बिठूर पहुँचे।

प्राचीन काल में ग्राधुनिक बिठूर से संलग्न पवित्र भूमि में महर्षि वाल्मीिक का ग्राश्रम ग्रवस्थित था। ग्रादिकवि की पुण्यमय स्मृति को जनमानस में चिर उज्ज्वल रखने हेतु पंडितवर राघवेन्द्रजी ने यहाँ एक उच्चतर शास्त्रग्रध्ययन की चतुष्पाठी खोल रखी थी जिसका नाम वाल्मीिक-तपोवन पड़

यहाँ पहुँचते ही वंशीवर ने राघवेन्द्रजी के चरणों में प्रणाम निवेदित किया तथा अपने अन्तर की इच्छा प्रकट की । दिन्यकांति एवं वैराग्यवान इस ब्रह्मचारी को देख कर आचार्य प्रसन्न हुए । दो-एक प्रश्न पूछने के बाद उन्होंने प्रसन्न स्वर में कहा, "वत्स ! 'इस आश्रम में तुम्हें मैं आश्रम प्रदान कर रहा हूँ । साथ-ही-साथ यह भी आशा रखता हूँ कि श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ अध्ययन समाप्त करके तुम अपने अध्यारम जीवन के लिए वाछनीय शास्त्र-भित्ति तैयार कर सकीये।"

वंशीघर ने बिठ्र के इस आश्रम में तीन वर्षों तक अध्ययन किया। उनकी अलौकिक प्रतिभा, मेबा एवं श्रमनिष्ठा को देखकर आचार्य के विस्मय की सीमा नहीं थी। परम यत्नपूर्वक वे अपने द्वारा अधित विद्या, शिष्य को दान करते रहे।

इसी समय एक दिन संयोगवंश वंशीघर ने अपनी असाधारण गुरुमिनत का भी परिचय दिया। आवार्य राघवेन्द्रजी प्रायः शिष्यों के साथ संध्या समय गंगा तट पर घूमने के लिए निकल पड़ते। उस दिन भी ऐसे ही निकल पड़ें थे। वर्षा के कारण प्लावन का दृश्य चारों श्रोर था। गंगा की घार भी प्रखर हो गयी थी। श्राश्रम के कई छात्रों ने श्रानन्दपूर्वक स्नान तथा जल-विहार श्रारम्भ कर दिया। इनमें से एक, थोड़ो ही देर बाद, नदी की प्रखर घारा के साथ वह चला। बचने का कोई उपाय दिखायी नहीं पड़ रहा था। किंकर्त्तव्य-विमूढ़ होकर सभी शंकित हृदय से उस श्रसहाय छात्र की श्रोर देख रहे थे।

चरम विपत्ति में अधिक विलम्ब नहीं था। क्षण भर में ही अवसन्न छात्र गंगा के गर्म में विलीन हो ही जायगा। राघवेन्द्र आचार्य ने उत्तेजित स्वर में छात्रों को सम्बोधित किया, "पुराणों में तो तुम लोगों ने गुरुभित की अनेक कथाएँ पढ़ी हैं। तुम लोगों में क्या ऐसा एक छात्र भी नहीं है जो गुरु के आश्रित इस युवक का उद्धार कर वापस ला सके ?"

वंशीघर नीरव उठ खड़े हुए श्रीर क्षण भर में गंगा के उत्ताल तरंगों में कूद पड़े। तैरने का उनको बहुत श्रच्छा श्रभ्यास था तथा शारीरिक शक्ति एवं साहस भी प्रचुर था। घारा के साथ-साथ प्राय: एक कोस तक तैर कर जाने के बाद, श्रन्ततः उन्होंने विपन्न छात्र को पकड़ ही लिया श्रीर तट की ग्रोर खींच लाये।

इस अविध में गंगा के दोनों तट, रात्रि के अन्वकार से, ढँक चुके थे। आचार्य राघवेन्द्रजी, मशाल हाथ में लेकर अन्य छात्रों के साथ, वंशीधर तथा उसके सहपाठी को खोजते हुए बाहर निकल पड़े थे। काफी देर बाद उनकी खोज सफल हुई। सभी को सांस आयी।

बार-बार श्राशीर्वाद देते हुए गुरु ने कहा, "वंशीघर, तुम धन्य हो। तुम्हारे जैसे कर्त्तव्यनिष्ठ शिष्य को पाकर मुझे श्राचार्य के रूप में गर्व है। तुम्हारी यह गुरुमिक्त तथा परिहत में, प्राण संकट में डालने की क्षमता समी को उद्बुद्ध करे, यही मेरी कामना है।"

शास्त्राध्ययन में अनेक दिन न्यतीत हो चुके हैं, अब वंशीघर के हृदय में योग-साधना की आकांक्षा जग पड़ी। ज्ञान-साधना के ऊपर अधिक बल देते हुए मी, ईश्वर लाम के अन्यान्य शास्त्र-सम्मत मार्गों की जानकारी की भी उन्हें अपेक्षा थी। इसीलिए बिठूर का त्याग कर वे हिमालय की और चले, जहाँ उनके लिए उच्च कोटि के योगी महात्माओं का अनुसन्धान सम्भव था। कई दिन, हरिद्वार, कनखल तथा ऋषीकेश में काटने के उपरान्त अन्ततः उन्होंने केदार-बदरी के महातीर्थ में प्रवेश किया।

यहाँ रहते हुए उन्हें सूचना मिली कि नीचे विष्णुप्रयाग की एक पर्वत-गुहा में, हठयोग-सिद्ध एक महापुरुष निवास करते हैं। यह क्षेत्र अत्यन्त दुर्गम एवं जन-हीन था। वहुत दु:ख-कष्ट एवं मार्ग की बाघाओं को झेलते हुए, वंशीघर योगिवर की गुफा में आकर उपस्थित हुए। मिक्तिपूर्वंक प्रणाम निवेदित करने के पश्चात् उन्होंने अपने मन की अमिलाषा प्रकट की। इन योगी की कृपा और अपनी अनन्य निष्ठा के फलस्वरूप कुछेक वर्षों के अन्दर ही वे हठयोग में पारंगत हो गये।

हठयोग-साधना के कारण वंशीधर की देहकांति उज्ज्वल हो उठी। शरीर तथा मन में एक अभूतपूर्व शक्ति का अभ्युदय हुआ। सिद्धाइ तथा योग सामध्यें भी घीरे-घीरे दृष्टिगोचर होने लगे। परन्तु इस किसी भी वस्तुओं से वंशीधर को आनन्द एवं शांति का लाभ नहीं हुआ। इतने दिनों के परिवाजन, तपस्या एवं शास्त्रचर्या के फलस्वरूप उनका मन ईश्वर-लाभ एवं ब्रह्मसाक्षात्कार के लिए अत्यन्त अधीर हो उठा है तथा परम प्राप्ति का संकल्प दृढ़तर हो चला है। परन्तु हठयोग के साधनक्रम के माध्यम से जीवन के उस लक्ष्य की ओर पहुँच पाना तो संभव नहीं हो रहा है।

निरपेक्ष मन से उन्होंने दिन पर दिन विचार करके देखा भीर भ्रपने संदर्भ में भी कम विचार विश्लेषण नहीं किया। चित्त की जिस शुद्धता, प्रशांति एवं स्थैर्य के साबित होने पर, परा चैतन्य का उदय होता है, हठ योग की साबना से उसका लाभ करना दुष्कर है। वरन् इस योग-साधना के फलस्वरूप जिस सिद्धाई एवं विभूति का स्फुरण होता है उससे नवीन साधक का ग्रात्माभिमान बढ़ने की ही श्राशंका रहती है। श्रव उनके हृदय में दृढ़ विश्वास का उदय हो गया कि राजयोग के मार्ग के सिवा, परमप्राप्ति के लिए श्रन्य कोई मार्ग नहीं है। श्रव वे दृढ़ निष्ठा के साथ राज योग के राज पथ का ही श्रनुसरएा करेंगे।

इसके उपरान्त, शिक्षादाता हठयोगी महात्मा को हृदय से कृतज्ञता का ज्ञापन करते हुए, वंशीधर, विष्णुप्रयाग से बाहर निकल पड़े तथा ऋषीकेश में स्राकर उपस्थित हुए।

ऋषीकेश में उन दिनों गोविन्द गुरुजी के आश्रम की प्रचुर प्रसिद्धि थी। इस आश्रम में स्वामी पूर्णाश्रम तथा सतुआ स्वामी नामक दो महात्मा निवास करते थे। वेदान्त के ब्रह्मात्मज्ञान एवं राजयोग के व्याख्या विश्लेषण में ये पारंगत थे। इनकी सहायता एवं सानिध्य का लाभ करने के लिए वंशीघर ने गोविन्द गुरुजी के आश्रम में आश्रय लिया।

सुदर्शन शास्त्रविद्, वंशीघर ग्रल्प समय में ही विख्यात स्वामी द्वय के ग्रत्यन्त स्नेह भाजन हो गये। नवीन साधक हठयोग में पारंगत होकर ग्राये हैं, इसलिए स्वामी जी लोगों में ग्रादरपूर्वक उनका नाम करण किया, वीरमद्र ! यहाँ की शास्त्र चर्चा एवं साधन—ग्रनुकूल परिवेश में वंशीधर ने लगभग तीन वर्ष परमानन्द पूर्वक काट दिए।

इन्हीं दिनों एक बार फिर उनके सम्मुख उनके चिरकल्याणकामी परमहंस महाराज का ग्राविर्माव हुग्रा, तथा उन्होंने प्रयोजनीय निर्देश प्रदान किए।

प्रसन्न स्वर में परमहंस जी ने कहा, 'वत्स, वंशीवर, तुम्हारे ब्रह्म लाम की व्ययता देखकर तथा शास्त्रव्युत्पत्ति देख कर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसी अविधि में तुमने हठयोग का भी साधन ले लिया है, यह अच्छा ही किया है। हठयोग से ब्रह्म लाम तो नहीं होता, परन्तु ब्रह्म लाम हेतु जो कठिन तपस्या करनी पड़ती है, उसमें अवश्य सहायता मिलती है। शरीर के हठयोग कुशल एवं वृढ़ रहने पर, कृच्छ एवं त्याग वैराग्य की तपस्या में विशेष कठिनाई नहीं होती। परन्तु वत्स, सर्वदा अपने मूल लक्ष्य पर ही दृष्टि निबद्ध किए रहना होगा और उस अरे तुम्हारी पूर्ण दृष्टि है, यह भी मुझे ज्ञात है। राज योग ही तुम्हारा वास्तविक मार्ग है तथा इस मार्ग को तुमने स्वतः ही चुन लिया है, यह बड़े आनन्द की वात है। हाँ वत्स, इस वार मैं तुम्हें एक नवीन निर्देश दूँगा।

"महाराज, आपका आशीर्वाद हो मुझे निरंतर अपने मार्ग पर अग्रसर करता जा रहा है। आपकी मेरे प्रति कल्याण कामना हो मेरी सर्वदा ढ़ाल की तरह रक्षा कर रही है। आपका कोई भी निर्देश मेरे लिए शिरोधार्य है।" हाथ जोड़ कर वंशीघर ने निवेदन किया।

"वत्स समय हो गया है। तुम्हारे निर्दिष्ट गुरु तुम्हारे लिए श्रपेक्षमान हैं। तुम अविलम्ब काशीधाम चले जाग्रो। वहीं, गुरु के पास तत्व ज्ञान का लाम करो जिससे ब्रह्मसाक्षात्कार करके तुम्हारा जीवन सफल हो उठे।

परमहंसजी का निर्देश पालन करने में वंशोधर ने किंचित विलम्ब नहीं किया। लम्बी स्रविध तक की तितिक्षा, तपस्या एवं स्राकांक्षा को सफल करने हेतु वे स्रविलम्ब काशी धाम पहुँचं गये।

आनन्द दायिनी काशी, विद्यादायिनी काशी,—मोक्षदायिनी काशी।
युग-युग से शाश्वत मारत के शुचि शुभ्र तिलक के रूप में यह पुण्यमयी तीर्थनगरी
जाज्वल्यमान है। विश्वनाथ तथा अन्नपूर्णा के इस लीला निकेतन काशी से

गंगा की पवित्र घारा लिपटी हुई है, तथा अगणित ब्रह्मविद् पुरुषों के तपस्या का अनन्त प्रवाह यहाँ विद्यमान है। जैसे तेजपुंज कलेवर ब्रह्मविद् महात्मा, ब्रह्मचारी साधक-दल तथा मुमुक्षुओं का दर्शन यहाँ संभव है, उसी तरह बास्त्र-विद् आचार्य एवं सनातन घमं तथा समाज के विशिष्ट घारक-वाहकों का भी दर्शन यहाँ हो जाता है। यहाँ के अनेक मठ-मंदिरों में वेदांत एवं ब्रह्मियद्या का अनुशीलन उत्साहपूर्वक चलता तथा नानाधमं-सभाओं में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आगत तर्क शूरों का विचारद्वन्द चलता रहता। अध्यात्म एवं सारस्वत जीवन के सम्मिलित आलोक-छटा से इस पुण्यमयी नगरी का दिग्दिगन्त उद्मासित रहता। इसी कारण काशीधाम में रहते ही वंशीघर के आनन्द की सीमा नहीं रही।

कई दिनों तक घूम-घूम कर उन्होंने नगरी के श्रोष्ठ मठ-मन्दिर-पीठ-स्थान एवं विद्या-केन्दों के दर्शन किए परन्तु कहीं भी आश्रय का स्थान नहीं मिला। ब्रह्मचारी वेश में वे यहाँ-वहाँ घूमते रहते तथा क्षेत्रों में एक वेला के लिए ब्राहार मिल जाता। उसके बाद रात्रि में दशास्वमेघ घाट की सीढ़ियों पर, के छाते के नीचे, वे गंभीर निद्रा में निमग्न हो जाते।

काशी में उन दिनों शिनतधर महात्माद्वय – तैलंग स्वामी एवं भास्करानन्द की खूब प्रसिद्धि थी । वंशीधर ने उत्साहपूर्वक इनका दर्शन किया तथा भिनत-पूर्वक प्रणाम निवेदित कर वापस ग्रा गये।

उनके ग्रंतर में एक ही प्रश्न था, उनके चिह्नित सद्गुरु कहाँ हैं जिनसे उन्हें सन्यास की दीक्षा मिलेगी, तथा जिनके चरणों में वे सर्वदा के लिए ग्राह्म-समर्पण करेगे। उनका हृदय राजयोग का साधन ग्रहण करने हेतु उन्मुख हो उठा है। इस साधन को जो प्रदान करेंगे, उन्हें वैराग्यवान, तपस्यापरायण तथा वेदान्त की ग्रद्धित विचारधारा में पारंगत एवं राजयोग की निगूढ़ साधना नमें सिद्ध-काम होना होगा। जो साधन-प्रस्तुति अवतक वंशीधर के जीवन में प्रस्फुटित हो चुकी है उसे सार्थक बनाने हेतु ऐसे ही एक महात्मा को खोजकर बाहर करना होगा।

परमहंस जी ने ग्राव्वासन भी दिया है कि इसी काशीधाम ही में गुरु उनके लिये प्रतीक्षारत हैं। ब्रह्मविद् पुरुष का ग्राव्वासन तो कभी मिथ्या नहीं होनेवाला है। ग्राशा में ही वंशीधर के दिन कटने लगे।

इसी ग्रविध में उन्हें सम्वाद मिला कि गंगातट पर महारानी ग्रहिल्यावाई द्वारा प्रतिष्ठित मठ में एक परमज्ञानी ग्रहोष शास्त्रवेत्ता महापुरुष निवास करते हैं । विशेष रूप से वेदान्त-विचारधारा एवं राजयोग की साधना में उनके जैसा व्यवित, समकालीन उत्तर भारत में कोई नहीं है ।

प्रातः गंगास्नान समाप्त कर ललाट को भस्म से विभूषित कर, संन्यासीवर गौड़ स्वामी प्रदीप्त भास्कर—जैसे ग्रहिल्यावाई घाट पर अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं। दुरूह साधन-तत्त्व तथा शास्त्र-तत्त्व की व्याख्या एवं आलोचना चल रही है। पुराने तथा अंतरंग शिष्यगण तृषार्त चातक के सदृश स्वामी जी की अमृत वाणी का श्रवण कर रहे हैं।

काफी समय से यह तत्त्वालोचना चल रही है। मण्डली के एक कोने में बैठे हुए, वंशीधर इस प्रज्ञानधन, दिव्योज्ज्वल मूर्त्ति की श्रोर निर्निमेष दृष्टि से देख रहे हैं। उनके श्रंतर से बार-बार ध्वनित हो रहा है कि जिस परम वस्तु के लाम हेतु उन्होंने संसार का त्याग किया है, श्रौर जिसके लिए भिखारी-जसे देश-देशान्तर में घूमते फिर रहे हैं, वह इस महान पुरुष के करतलगत है। श्रगर उन्हें श्रात्मसमर्पण करना है, तो ऐसे ही महात्मा के चरणों में करना है।

शास्त्र व्याख्या एवं श्रालोचना के श्रन्त में वंशीघर उठ खड़े हुए तथा श्राचार्य गौड़ स्वामी के पैरों पर मित्तपूर्वक लोट पड़े। उसके वाद श्रपना परिचय देते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर श्रपने श्रंतर की श्राकांक्षा निवेदित की— "प्रमु सारे दक्षिण एवं उत्तर भारत की परिक्रमा करके, इस श्रमागे का जीवन श्राज श्रापके चरणों पर है। श्राप कृपया इसका मार ग्रहण करें। कृपया मुक्ते सन्यास-दान करके मेरे लिए मोक्षपथ का द्वार उन्मोचित कर दें।"

श्रानिन्द्य सुन्दर युवक, चेहरे पर प्रतिमा एवं साघन-निष्ठा की छाप। श्राचार्य गौड़स्वामी मुग्व नयनों से कुछ देर तक वंशीघर की श्रोर देखते रहे। उसके बाद शांत स्वर में उन्होंने प्रश्न करना श्रारम्म किया। उनका नाम क्या है, वंशपरिचय तथा कहाँ, किस श्राचार्य से किस-किस शास्त्र का श्रध्ययन कर चुके हैं। कौन-सा साघन लेकर कितनी दूर तक श्रग्रसर हो चुके हैं। लगमग सारे तथ्यों को स्वामी जी ने समझ लिया।

शास्त्र-चर्चा ग्रारम्भ करते ही दृष्टिगोचर हुग्रा कि तरुण वयस के होते हुए भी, वंशीधर एक ग्रसामान्य शास्त्रवेत्ता हैं। दीर्घ दिनों के त्याग-वैराग्य के साथ ज्ञानानुशीलन ने उनके जीवन में युक्त होकर, ब्रह्म-चेतना वृत्ति को एक विराट ग्राधार के रूप में परिणत कर दी है। गौड़स्वामी, बहुत दिनों से ग्रंतर में ब्रह्म साधना के एक ऐसे उपयुक्त श्रिधकारी पुरुष के लिए ग्रपेक्षमान थे।

तृष्ति एवं प्रसन्नता से श्राचार्य का गौर कांति मुख और भी प्रदीष्त हो उठा। परन्तु वंशीधर को उन्होंने अपना यह मावान्तर समझने का श्रवसर नहीं दिया। स्वर में गम्भीरता लाते हुए उन्होंने कहा, "वत्स, यह बड़ी श्रच्छी वात है। मैं तुम्हें सन्यास दीक्षा दान का सुयोग दूँगा। परन्तु उससे पहले कई महीनों तक तुम्हें मुझसे नये सिरे से वेदान्त का श्रध्ययन करना होगा। श्रगर तुम्हारी ग्रहण क्षमता संतोषजनक रही, तभी मैं तुम्हें दीक्षा दूँगा, नहीं तो तुम्हें किसी दूसरे स्थान पर जाना होगा।"

वंशीधर को तो मानो मुँहमांगी वस्तु मिल गयी। उन्होंने समझ लिया कि ग्राचार्य उनकी कठोरता से परीक्षा ले लेना चाहते हैं। इससे वे पूर्णरूप से

सम्मत हो गये।

आचार्य गौड़स्वामी ने आगे कहा, "वत्स, एक और बात है। मेरे इस आश्रम में अभी तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। तुम जिस तरह अबतक अपने आवास की व्यवस्था करते रहे हो, वैसे ही करते रहोगे। प्रतिदिन दोनों समय यहाँ आकर यहाँ अपना पाठ ग्रहण करोगे।"

"जो आज्ञा, गुरुदेव । आपका आदेश मुझे शिरोधार्य है।" आचार्य को प्रणाम निवेदित करके निर्विकार भाव से वंशीधर ने स्थान त्याग किया।

गौड़स्वामी के मक्त शिष्यों में कानाफूसी शुरू हुई। श्राचार्य ने कौतूहल पूर्वक

प्रश्न किया, "तुम लोग क्या मुझसे कुछ कहना चाहते हो ?"

"हाँ प्रमु, हम लोगों का एक निवेदन है।" एक प्रधान शिष्य ने सिवनय निवेदन किया। ग्रापके इस वृहत् ग्राश्रम में, स्थान का ग्रमाव तो बिलकुल ही नहीं है। राजकीय मंडारा तो प्रायः लगा ही रहता है; फिर इस नवागत ब्रह्मचारी को ग्रापने यहाँ स्थान नहीं दिया, यह बात समझ में नहीं ग्रा रही है। यह तो स्पष्टरूप से वैराग्यवान तथा तपस्यापरायण दृष्टिगोचर होता है।"

''ठीक ही कहते हो । इस युवक के भीतर एक विराट् संमावना छिपी हुई है। ग्राघार विशाल एवं शुद्ध है, इसीलिए तो कठोर परीक्षा की ग्रावश्यकता है। क्षेत्र की सूखी रोटी खाकर तथा घरियाल के छाते के नीचे रात काट देने का भ्रम कुछ दिन ग्रीर चले। त्याग-वैराग्य का शोधन उसे पक्के सोने में परिणत करे, यही मेरी कामना है।"

थोड़ी देर नीरव रहने के उपरान्त गौड़स्वामी, स्वतः ही कहने लगे। अच्छे-बुरे की बात नहीं है — फिर भी एक परिवर्तन का आभास मिल रहा है। काशी के मठ-मंदिर एवं विद्याकेन्द्रों में अवतक दक्षिणी दण्डी संन्यासियों का ७/२४

ही एकाधिकार था। लगता है, उत्तर भारत का यह प्रतिभाधर युवक, उस घारा को अब उलट कर रख देगा।"

दूसरे दिन से ही वंशीघर ने गौड़स्वामी से पाठ लेना प्रारंभ कर दिया तथा उनकी जीवन-यात्रा, त्याग-वैराग्यमय मार्ग पर, पहले जैसे ही चलती रही।

गौरकांति, स्वस्थ एवं प्रतिभा समुज्वल वंशीघर पर अनेक मठ-मंडली के महन्यों की दृष्टि श्राकृष्ट हुई। नाना प्रलोभन दिखला कर वे इस शास्त्रविद् तरुण को श्रपने-श्रपने दल में सम्मिलित होने की चेष्टा करते रहे। परन्तु उनकी सारी चेष्टाएँ व्यर्थ हुई। गौडस्वामी भ्रव वंशीघर के जीवन-श्राकाश के भ्रुवतारा बन चुके हैं। ग्रनन्य निष्ठा के साथ वे इन कृपालु ग्राचार्य के शरणागत होकर अध्यात्ममार्ग के श्रमियात्रा में ग्रग्नसर होने लगे।

उत्तर मारत में उन दिनों सिपाही युद्ध का घोर ताण्डव चल रहा था। वाराणसी में भी इन दिनों विक्षोभ एवं संघर्ष दृष्टिगोचर होने लगा। शांति रक्षा हेतु अधिकारीगण एवं गोरे सैनिकों का एक दल तैनात था! सेना की एक दुकड़ी बीच-बीच में गंगा में नाव द्वारा गश्त लगाती थी। एक दिन वे इसी तरह बाहर निकले थे। अंग्रेज सेना को देखते ही घाट के सारे लोग भय से दूर खिसक गये। इसी समय वंशीधर घूमते-फिरते वहाँ उपस्थित हुए।

निर्जन घाट पर यह कौन है, तथा उसकी क्या मंशा है ? बजरे के अंग्रेज सैनिकों को संदेह हुग्रा, श्रीर वे जल्दी-जल्दी तट पर उतर पड़े । वहिर्वास पहने वंशीघर पर उन्होंने संगीने तान लीं । टूटी-कूटी हिन्दी में उन्होंने प्रश्न की झड़ी लगा दी । वंशीधर ने भी यथासाध्य उत्तर दिए । इस प्रश्नोत्तर का सारांश:—

"तुम अकेले यहाँ क्यों घूम-फिर रहे हो ?" गोरे सैनिकों ने जिज्ञासा की ।
"क्यों, क्या मैं विद्रोही मालूम पड़ रहा हूँ ? मेरे वस्त्रों को देख कर,
क्या तुम लोग यह नहीं समझ पा रहे हो कि मैं एक मिक्षाजीवी साधु हूँ ?"
क्वोधर ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया।

वंशीघर का ग्रापाद-मस्तक निरीक्षण करते हुए तथा उनकी प्रतिभापूर्ण हंसी देख कर गोरे कुछ ग्राश्वस्त हुए। उन्होंने कहा, "नहीं, तुम्हें देख कर ऐसा तो नहीं लगता कि तुम बदमाश हो। क्या तुम साधु हो — ज्योतिषी। तुम ज्योतिष की गणना कर सकते हो?"

"तुम्हारा प्रश्न क्या है साहेब ? एक बार चेष्टा तो करूँ कि कर सकता हूँ, या नहीं।" वंशीघर ने कौतुक पूर्वक उत्तर दिया।

"देखो साधु, इलाहाबाद में इस समय जोर की लड़ाई चल रही है। विद्रोही सिपाहियों ने अंग्रेज सरकार का किला घेर डाला है। हम लोग अत्यन्त चितिस हैं। क्या तुम बता सकते हो कि इस किले का पतन होगा या नहीं?"

"श्रच्छी तरह बता सकता हूँ। तुल लोग मेरे पैर के पास मिट्टी में देख कर बताओ, क्या देखते हो? चींटियों ने ऊंची भिट्टी वाले हिस्से को एक चक्र जैसा घेर रखा है, तथा भीतर नहीं जा पा रही हैं, ऐसा ही तो है? इलाहाबाद दुर्ग की भी अवस्था ऐसी ही है। सिपाहियों ने दुर्ग को तो घेर डाला है, परन्तु भीतर जाने की शक्ति अभी तक संचित नहीं कर पाये हैं।"

गोरे सैनिक इस संवाद से प्रसन्न हो उठे। कहा "साघु, तुम बड़े ग्रच्छे ग्रादमी हो। जाग्रो, तुम ग्रपनी इच्छानुसार नदी के घाट पर घूम-फिर सकते हो।"

वंशीधर, निर्विकार भाव से घाट के एक कोने में बैठ गये तथा घ्यान-भजन में रत हो गये।

कई मास बीत चुके हैं। साघना, स्वाघ्याय एवं गुरु सेवा के माध्यम से वंशीधर, श्राचार्य गौड़स्वामी के श्रीर घनिष्ट तथा प्रिय हो चुके हैं। परीक्षा के कई श्रध्याय समाप्त हो चुके हैं। गुरु ने श्रव नवीन तपस्वी को दीक्षा प्रदान करने का निश्चय किया। उत्तरायण की पूर्णिमा को श्रूम नक्षत्र में, यह श्रनुष्ठान संपन्न हो गया। वंशीधर का सन्यास नामकरण हुग्रा— विशुद्धानन्द सरस्वती।

यह सत् ब्राह्मण कुल का नवीन शिष्य, श्रलौकिक मेघा एवं प्रतिभा का श्रिषिकारी था। गुरु ने मन ही मन यह निश्चय कर डाला कि उसे ही गद्दी का उत्तराधिकारी निर्वाचित करेंगे, जो कि उनके सन्यासी मण्डली का भविष्यत् नेता होगा। काशीधाम के सारस्वत समाज एवं शास्त्रविद् सन्यासी समाज में वह शीर्ष स्थान प्राप्त कर सके, ऐसी प्रस्तुति के लिए गौड़ स्वामी ने कोई त्रुटि नहीं की। वे उसे प्राचीन शास्त्र एवं ग्रध्यात्म विद्या में पारंगत बनाने के लिए प्रयत्नशील हुए।

मीमांसा, दर्शन, वेदान्त, प्राचीन एवं नव्यन्याय, कपिल दर्शन, शैवतंत्र इत्यादि मूल प्रकरण एवं टीका भाष्य को एक-एक करके विशुद्धानन्द सरस्वती ने समाप्त कर डाला । इन कई वर्षों में गुरु ने ग्रपने निजी सन्यासी संप्रदाय के अध्यापन कार्य का दायित्व भी इन्हें सौंप दिया ।

काशी एवं उत्तर भारत के शास्त्रार्थ विचार समाग्रों में प्रकांड शास्त्रविद् वसुद्धानन्द महाराज का प्रज्वलित ग्रग्निशिखा के रूप में ग्राविर्भाव हुआ। शास्त्रों के गूढ़ार्थ के उद्घाटन तथा सनातन धर्म की विजय पताका के संस्थापक के रूप में वे विशिष्ट नेता के पद पर ग्रासीन हो गये। काशी के मठ मंडली, ग्रखाड़ा एवं गृहस्थों के घर, जहाँ भी विशुद्धानन्द जाते, सभी के ग्रनायास श्रद्धा के भाजन होते। शिष्य की इस सफलता पर गौड़स्वामी के ग्रानन्द की सीमा नहीं थी।

इन्हीं दिनों मंडली के सारे सन्यासियों को एक दिन उन्होंने इकट्ठा किया तथा घोषणा की, कि उनके देहान्त के बाद विशुद्धानन्द सरस्वती ही मठ-मंडली के महन्य एवं परिचालक होंगे। इसी कारण जितने दिनों तक यह महात्मा जीवित रहे, मठ के मावी उत्तराधिकारी, विशुद्धानन्द के श्राचार-श्राचरण एवं श्रादर्श की विशुद्धंता बनाये रखने के लिए निरंतर उनकी कड़ी दृष्टि रहती थी। प्रिय शिष्य के श्रंतर में श्रात्मामिमान कभी भी न श्राने पावे, तथा त्याग-वैराग्य की साधना से उनका जीवन सर्वथा समुज्वल रहे, इसके लिए उनकी सतर्कता का श्रंत नहीं था। मठ के एक दिन की एक साधारण घटना में इसका प्रमाण मिलता है।

विशुद्धानन्द के ग्रागमन से कई वर्ष पूर्व ग्राचार्य गौड़स्वामी ने तीन ब्रह्मचारियों को सन्यास दीक्षा प्रदान की थी। इनमें से स्वामी विश्वरूप सबसे
पुराने ये तथा गुरुदेव के सबसे ग्रविक स्नेह भाजन थे। एक दिन एक शास्त्रीय
चर्चा को लेकर विशुद्धानन्द के साथ स्वामी विश्वरूप का तर्क ग्रारम हुग्रा।
दोनों ही दक्षता पूर्वक शास्त्र प्रमाण उपस्थित करने लगे ग्रीर ग्रंतत: विशुद्धानन्द
विजयी हुए। परन्तु तर्क के समय एक समय, श्रकस्मात् विशुद्धानन्द उत्तेजित
हो गये, तथा ग्रपने प्रधान गुरुश्राता के प्रति कुछ कड़े शब्दों का प्रयोग मी
उन्होंने कर डाला।

इस तरह विशुद्धानन्द का चित्त ग्रशान्त हो जायगा, इसकी गुरु को कल्पना भी नहीं थी। इसीलिए व्यथित हृदय से उनकी ग्रोर एकवार दृष्टिपात करके उन्होंने मौन का ग्रवलम्बन कर लिया तथा काफी लम्बी ग्रविध तक किसी से भी कोई वार्तालाप नहीं किया।

विशुद्धानन्द समझ गये कि ग्राकिस्मिक उत्तेजना के फलस्वरूप, ग्राज उन्होंने गुरु महाराज के ग्रंतर को चीट पहुँ नायी है। वे दौड़ते हुए ग्राचार्य गौड़स्वामी के चरणों पर गिर पड़े तथा कातर स्वर में क्षमा की मिक्षा मांगने लगे। दृढ़ स्वर में उन्होंने कहा, "प्रमु, ग्राप प्रसन्न हों। ग्रापको मैं वचन देता हूँ कि ग्राज से मैं स्वामी विश्वरूप जी को परम पूज्य ज्येष्ठ भ्राता के रूप में ही

देखूँगा, तथा स्राजीवन गुरुरूप में उनकी सेवा करता रहूँगा । इस व्रत से किसी दिन मी विचलित नहीं हूँगा ।"

इस स्वीकारोनित का विशुद्धानन्द को किसी दिन भी विस्मरण नहीं हुआ। उत्तर काल में वे इसका ग्रक्षरका: पालन करते रहे।

१८५६ ई० में ग्राचार्य गौड़स्वामी ने शरीर त्याग किया । सन्यासी मंडली के सभी लोगों ने सर्वसम्मित से विशुद्धानन्द को उनका उत्तराधिकारी वरण किया, परन्तु ग्रापित उठी विशुद्धानन्द जी की ही ग्रोर से । पुराने गुरुश्राता विश्वरूप जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए उन्होंने कहा, "मंडली में सभी का स्नेह एवं समर्थन मेरे लिए है, यह जानकर मुझे हर्ष है तथा मैं गौरव का बोध करता हूँ। परन्तु ग्रापके वर्त्तमान रहने पर मैं इस ग्रधिकार को ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ। ग्राप वयस में ज्येष्ठ हैं तथा इस पद के लिए उपयुक्त हैं। इसके ग्रलावा, ग्राप स्वयं जानते हैं कि इतने वर्षों से ग्रापकी गुरु रूप में ही सेवा करता ग्रा रहा हूँ। मैं ग्रापको भठ के महन्य तथा गुरु रूप में ही रख कर उसी सेवा कर्म में लगे रहना चाहता हूँ।"

विश्व हर्ष स्वामी चौंक पड़े। कहा, 'यह तुम कैसा ग्रद्भुत प्रस्ताव कर रहे हो विशुद्धानन्द ? गुरु महाराज स्वयं तुम्हारी ग्रपने उत्तराधिकारी के रूप में घोषणा कर गये हैं। हम सभी ने ग्राज ग्राग्रह पूर्वक उस मनोनयन को स्वीकार भी कर लिया है। ग्रीर तुम कह रहे हो कि मैं वयोवृद्ध हूँ। उससे क्या होता है, मैं तो जानता हूँ कि मुझसे वयस में छोटे होने पर भी तुम होज्ञानवृद्ध । इसके ग्रलावा, गुरुजी के तिरोधान के पश्चात् यदि तुम मुझे ही गुरु क्या में मानना चाहते हो, तो मैं तुम्हें ग्रादेश देता हूँ कि ग्रविलम्ब तुम महन्थ की गद्दी पर ग्रधीष्ठित होग्रो, तथा सबकी ग्रभिलाषा पूर्ण करो।"

विशुद्धानन्द जी ने गुरु गौड़स्वामी की गद्दी पर ग्रारोहण किया। परन्तु जब तक उनके ज्येष्ठ गुरुआता तथा गुरुप्रतिम विश्वरूप स्वामी जीवित थे, वे उनके परामर्श के वगैर किसी काम में हाथ नहीं डालते तथा कोई गुरुत्वपूर्ण जनके परामर्श के वगैर किसी काम में हाथ नहीं डालते तथा कोई गुरुत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेते।

लगातार उन्तालीस वर्षों तक काशी के भ्राध्यात्मिक एवं सारस्वत समाज पर विशुद्धानन्द सरस्वती का एकाधिकार रहा । प्रतिदिन गंगा स्नान तथा ध्यान-जप के पश्चात् भस्मितिलकांकित ललाट, ये सन्यासी भास्कर शिष्य एवं दर्श-नार्थियों के सम्मुख परम तत्वों का उपदेश देते । उनके श्रीमुख से निकले वेदान्त के ग्रद्धैत विचार एवं राजयोग के निगूढ़ साधन तत्वों को सुन कर सैकड़ों श्रोता कृतार्थ होते । सनातन घर्म के दुर्ग शिखर के शीर्ष पताका के रूप में स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती प्रतिष्ठित रहे। उत्तर भारत के सन्यासी संप्रदाय के विशिष्ठ ग्रग्नणी साधक एवं शक्तिघर नेता रहे। धर्म एवं समाज की ग्रनेक समस्याएँ एवं विचार वितर्क इन महापुरुष के सम्मुख उपस्थापित किए जाते। ग्रपनी वेदोज्वला बुद्धि की सहायता से वे सारी समस्या, संशय एवं वितर्कों का समाधान ग्रनायास ही कर डालते।

शास्त्रार्थं विचार समाम्रों में अपने श्रनुगामी संयासियों के साथ विशुद्धानंद, शास्त्रमूर्त्तिं रूप, ब्रह्मसाधना के निष्कल दीपशिखा के रूप में बिराजित रहते। परम विस्मयकर बात यह थी कि साधु, सन्यासी, शास्त्रग्य ब्राह्मण एवं निरक्षर जनसाधारण सभी को उनसे सहज श्रद्धा, प्रेम तथा श्रानुगत्य श्रनायास ही मिल जाता।

पुरी वाम के सर्वजन श्रद्धेय ग्रात्मज्ञानी सन्यासी नंगा बाबा के साथ विशुद्धानन्दजी लम्बी ग्रवधि तक सख्यतासूत्र में ग्राबद्ध रहे। काशी ग्राने पर नंगावाबा महाराज प्रायः उनके मठ में ग्राकर दर्शन देते। दो ब्रह्मविद् महात्माग्रों के मिलन से ग्रानन्द की तरंग फूट पड़ती। ग्रसीघाट के हरिहर बाबा एवं बनपुरवा के बीतरागानन्दजी उन दिनों नवीन साघक थे। उन दिनों प्रायः ही वे लोग विशुद्धानन्दजी के चरणों में ग्राकर बैठते तथा शास्त्र एवं साधना के निगूढ़ उपदेशों का लाभ करते। भ मंडली तथा संप्रदाय का ज्ञान मूलकर, जिज्ञासु तथा मुमुक्षु सन्यासीगण, सर्वदा विशुद्धानन्दजी के दर्शन हेतु ग्राते, तथा परम तत्व का रहस्य उनसे प्राप्त करते।

सन्यासी शिरोमणि विशुद्धानन्दजी की सारस्वत प्रतिमा ने देश-विदेश के बहुत से विद्यार्थियों को श्राकर्षित किया । उत्तरकाल में इनमें से प्रत्येक एक एक दिकपाल पंडित के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं । २

१. नंगा वाबा, हरिहर वाबा एवं वीतराग बाबा के साथ विशुद्धानन्दजी के योगायोग की कहानी लेखक को वीतराग बाबा से ही ज्ञात हुई थी। काशी विश्वविद्यालय के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में बनपुरवा में यह महात्मा निवास करते थे। १९६० ई० में डेढ़ सौ वर्ष की ग्रवस्था में उनका देहांत हुआ था।

२. इनमें से हैं—दरमंगा के बच्चा झा, मांटपाड़ा के ताराचरण तर्करत्न (काशीराज के सभा पंडित) एवं उनके स्वनामधन्य पुत्र प्रमथ नाथ तर्कभूषण, महाराष्ट्र के सखाराम एवं काकाराम मट्ट, बंबई के नानूराय राजस्थान के चेतरामजी, ग्रंबिकादत्त व्यासजी, लाहौर के गुरुप्रसाद, मेरठ के सेवक राम, स्वामी राम मिश्र, सत्यचरण इत्यादि । द्रः शिवम्, ग्राश्विन १३७२, विशुद्धानन्द (ग्रब्यापक बदुकनाथ मट्टाचार्य)।

उत्तर मारत के राज राजवाड़ों में भी स्वामीजी की असामान्य प्रतिष्ठा थी। इनमें से कोई उनके गुणों से मुग्ध थे, तो कोई उनके मक्त शिष्य थे। इनमें से अनेक भृत्य जैसे उनके आदेश पालन को उत्सुक रहते। <sup>3</sup> स्वामीजी के आदेश से ये लोग बहुत से क्षेत्र, सन्यासी-मठ एवं अखाड़ों में अन्न-वस्त्र की व्यवस्था करते।

120

श्रार्य समाज के प्रवर्तक, संस्कारपंथी नेता, दयानन्द स्वामी उन दिनों सनातन वर्म के ऊपर प्रवल श्राघात कर रहे थे। उत्तर भारत में सर्वत्र सफर करके, पंडित तथा साधु मण्डली को श्रपने मत में दीक्षित करने की चेष्टा की उनकी सीमा नहीं थी। काशी श्राकर भी उन्होंने बहुत से भाषण दे डाले। काशी के महाराज ईश्वरी प्रसाद ने शास्त्रार्थ में निर्णय के लिए एक विचार सभा का श्रायोजन किया। इस सभा में दयानन्द के प्रतिपक्ष के रूप में स्वामी विशुद्धानन्द एवं उनके छात्र तथा काशिराज के सभापंडित तारा चरण तर्करन्त उपस्थित थे। शास्त्रार्थ में दयानन्द की पराजय हुई, तथा इसके बाद उत्तर-पूर्व भारत में उनके नवीन मतवाद के श्रीर श्रिषक विस्तारित होने का सुयोग नहीं मिल सका।

१८६० ई० के कुंग मेले में योगदान, स्वामीजी के जीवन की एक उल्लेख-योग्य घटना है। केवल धर्म मेले में योगदान ही नहीं, यह मानो एक विजय ग्रिभियात्रा थी। सन्यासी, भक्त एवं ज्ञास्त्रविद् पंडितों की एक विराट् वाहिनी विशुद्धानन्दजी के साथ, मन्थरगति से ग्रग्रसर हुई। मार्ग में जहाँ भी वे ठहरते, काजीधाम के इन विख्यात महात्मा के शिविर के चारों ग्रोर मक्तों का श्रपार जनसमूह उमड़ पड़ता। राजे-महाराजे तथा सेठों का दल स्वामीजी महाराज की सेवा में सदा तत्पर रहता।

मेला क्षेत्र में ये शास्त्रमूर्ति, ब्रह्मविद् महापुरुष, एक दर्शनीय पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित रहे। हजारों मुमुक्षु नर-नारियों की मीड़ सदा उनको घेरे रहती। ग्रार्त-मक्तों के दल के दल मी लगातार ग्राते रहते। स्वामीजी के कृपा प्रसाद का लाभ कर वे सभी ग्रानन्द सागर में निमण्जित होते।

मेले से वापसी के समय, कश्मीर के महाराजा रणवीर सिंह जी के अनुरोध से स्वामीजी ने श्रीनगर में भी पदार्पण किया। इस कश्मीर यात्रा के माध्यम

३. कश्मीर, सिंधिया, जयपुर, इन्दौर, बूंदी, दरभंगा, सिरोती इत्यादि के शासक स्वामीजी के परम अनुगत थे। द्र: उपरोक्त।

से स्वामीजी ने उत्तर-पश्चिम भारत के सहस्रों नर-नारियों को दर्शन दान दिया, तथा नवीनतर ग्राध्यात्मिक उद्दीपना संचारित की।

इसके उपरान्त स्वामीजी इस नश्वर शरीर में श्राठ वर्षों तक रहे, श्रौर इस श्रविध में उन्होंने काशी धाम से बाहर कहीं यात्रा नहीं की । भारत के श्रोष्ठ श्रध्यात्म पीठ एवं विद्या केन्द्र में सन्यासी समाज के श्रेष्ठ पुरुष एक श्रद्युज्वल श्रालोक स्तंम के रूप में वे विराजित रहे।

ईश्वर निर्दिष्ट कर्म प्राय: उद्यापित हो चुके हैं। अब स्वामीजी को शेष लग्न की प्रतीक्षा है। काया पुरातन हो चुकी है, तथा आजकल उनका मठ से बाहर कहीं जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। चित्तवृत्ति भी सदा ब्रह्म-ध्यान में निमग्न रहती है। केवल बीच-बीच में स्वेच्छा से कभी-कभी सन्यासी शिष्यों के स्वाध्याय में सहायता कर देते हैं।

गंगा तट पर अहल्याव।ई घाट पर ही स्वामीजी का मठ स्थित है। मठ के दोतल्ले पर बैठ कर उदास नेत्रों से वे गंगा की स्रोतवारा की स्रोर देख रहें हैं। एक नवीन सन्यासी शिष्य कठोपनिषद् के एक खण्ड के साथ चरण प्रांतर में बैठे हुए हैं। प्रसन्नतापूर्वक मुस्कराते हुए ग्रन्थ को हाथ में लेकर स्वामीजी ने घीरे-घीरे उसका पाठ एवं व्याख्या श्रारम्म की। क्रमशःपाठ उसी प्रसिद्ध कारिका पर श्रा पहुँचा जहाँ सुषुम्ना नाड़ी की बात कही गयी है। शरीर के सैकड़ों नाड़ियों के मध्य यही नाड़ी मूर्घ्वंस्थल से संलग्न होती है, श्रीर इसी मार्ग से श्राप्तकाम योगी प्राणों का उत्क्रमण करते हैं।

कारिक की व्याख्या के समय नवीन सन्यासी छात्र सहसा कुछ-कुछ ग्रन्य-मनस्क सा हो उठा। स्वामीजी को बड़ी विरिक्त हुई। वे दुढ़ स्वर में कह उठे, "ग्रमी तो इस नाड़ी की बात तुम सुन नहीं रहे हो, देखो जी छा ही इसी नाड़ी के मार्ग से मेरा देहान्त होगा। उसके बाद, इस नाड़ी की बात तुम्हारी समृति से विस्मृत नहीं होगी।"

नवीन सन्यासी बहुत लिज्जित हुए, तथा बार-बार, हाथ जोड़ कर गुरु महाराज से क्षमा प्रार्थना करने लगे।

कुछ ही दिनों के बाद विशुद्धानन्दजी महाराज का प्रतीक्षित परम लग्न खपस्थित हुग्रा ।

१८६८ ई० के चंदन एकादशी की पुण्य तिथि। समय आसन्न जानकर स्वामीजी ने जिष्यों को आदेश दिया, "अब देरी न करके मेरे शरीर को गंगा द्वारा प्रक्षालित इस बुर्ज के ऊपर स्थापित करो। तुम लोग समी जल्दी से तैयार हो जाओ।"

शिष्यगण, शोकविह्नल हो उठे। स्निग्ध वाणी से स्वामीजी ने उन्हें आश्वासन दिया "शोक क्यों? आत्मशानी का जन्म ही कहाँ होता है, तथा मृत्यु कैसी? तुम लोग अपने चित्त की स्थिरता को अक्षुण्ण बनाये रखो।"

बुर्ज के ऊपर ले जाये जाने पर, ग्रग्नी जराजीर्ण के साथ बैठ गये। उसके बाद स्वतः ही उन्होंने प्राणवायु को सुष्मना नाड़ी के माध्यम से ब्रह्मरंध्र की ग्रोर चालित किया।

क्षण भर में यह संवाद चारों ग्रोर फैल गया । दशाश्वमेघ घाट पर सहस्रों भक्त एवं दर्शनार्थी नर-नारी एकत्रित हुए । ब्रह्मलीन महात्मा के नश्वर शरीर को पुष्प-चंदन से सुसज्जित कर पुण्य सिलला, भागीरथी के गर्म में विसर्जित कर दिया गया ।



## गोस्वामी श्रीविनयकृष्ण

बंगाल के धर्म-प्रवाह ग्रीर सामाजिक ग्रावर्त्त के एक विशिष्ट संगम-क्षण में ग्राविर्मूत हुए थे, प्रभुपाद श्रीविजयकृष्ण गोस्वामीजी। ग्रपनी सावना, सिद्धि, ग्रादर्श ग्रीर व्यक्तित्व के द्वारा उन्होंने समकालिक समाज-जीवन को प्रमावित किया; शिथिल भिवत-ग्रान्दोलन को पुनरुजीवित किया ग्रीर उसके प्राणों को नूतन शक्ति के स्पंदनों से संपन्न कर दिया। हजारों उद्धार-कामी मानवों को इस शक्तिधर-महापुरुष के जीवन ग्रीर वचन के कृपा-प्रसाद से नया प्रकाश प्राप्त हुग्रा।

'विजयकृष्ण' का जन्म एक ऐसे वैष्णव-परिवार में हुआ था, जिसमें अद्वैत-निष्ठा की पुश्तैनी परंपरा दीर्घकाल से चली आ रही थी। तरुण होने के साथ-साथ उनके जीवन में अदम्य आकांक्षा जग पड़ी—मगवान् को पाना ही होगा; परमसत्य के साक्षात्कार के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं; इसके लिए जिसका मी त्याग करना पड़े और जितने मा दुःख उठाने पड़े, मगर वे पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, वे सत्य का साक्षात्कार अवश्य करेंगे और ब्रह्मज्ञान प्राप्त किये बिना चैन नहीं लेंगे।

सत्य-साक्षात्कार के इस महान् व्रत ने विजयकृष्ण को चरम त्याग-तितिक्षा के जीवन-पथ पर ढकेल दिया ।

आरंभ में वे ब्रह्म-समाज के चक्कर में पड़े। उस समय सत्य-व्रती जीवन को प्रत्येक डेग पर निर्मय संग्राम करना पड़ता। इसके वाद ग्राकाश-गंगा पहाड़ पर सद्गुरु से उनका साक्षात्कार हुन्ना। कठोर तगस्या के सहारे उन्होंने अपिरमेय योगैश्वर्य प्रजिंत कर लिया और गुरु के ग्रादेश से वे ग्राचार्य की मूमिका में उतर पड़े। ग्राध्यात्मिक वैभव को वे श्रव मुक्तहस्त होकर बाँटने लगे।

जीवन के इस अद्भुत पथ पर, उन्हें माध्यम बनाकर, विद्याता ने बड़े -बड़े खेल किये। जीवन-धारा में कितनी तरंगें हैं और कैसे-कैसे भैंबर हैं, यह किसे पता? उसमें ग्रंबकार और प्रकाश की जो माया जग पड़ती है, उसकी भी कोई सीमा नहीं। इन सब को झेल लेने के बाद ही, दिब्य चेतना से उद्मासित होकर, जीवन-धारा को, मुक्ति के पारावार में मिल जाने का अवसर प्राप्त होता है।

संस्कार-पंथी ब्राह्म श्रांदोलन में डूब-उतरा चुकने के बाद, गोसाईंजी ने परमहंस श्रीरामकृष्णदेव द्वारा बतायी गई साधना शुरू की ग्रीर सिद्धि-लाभ के उपरान्त, जीवन के उत्तर-काल में, वे उसी साधना के मार्ग को श्रपनाये रह कर, प्रेम-मिनत के श्रप्रतिम वैष्णव श्राचार्य के रूप में प्रसिद्ध हुए।

इस महापुरुष के महान् जीवन के गंभीर रहस्य पर प्रकाश डालने के कम में, एकवार, योगिराज श्री अर्रावद ने लिखा था : 'इस देश की समाज-चेतना पर विजयकृष्ण गोस्वामी के श्राध्यात्मिक जीवन का प्रभाव अत्यन्त व्यापक रूप से पड़ा है। पर उस प्रभाव के संपूर्ण गुरुत्व की उपलब्धि का काल अभी नहीं श्राया है।'

२ स्रगस्त, १८४१ ई० को, दोल-पुणिमा के संध्या-समय प्रमुपाद श्रीविजय-कृष्ण गोस्वामी का जन्म हुग्रा।

इनके पिता—श्री ग्रानंदचंद्र गोस्वामी वैष्णव-सुलम निरीहता, नम्रता ग्रौर दैन्य की प्रतिमूर्त्तं ग्रौर परम भगवद्-मक्त थे। ग्रपने गृहदेवता श्यामसुन्दर की पूजा किये विना, कभी वे ग्रन्न-जल ग्रहण नहीं करते। एकवार शान्तिपुर से पुरीधाम तक साष्टांग दण्डवत्-प्रणाम करते-करते जब वे जगन्नाथ-मंदिर पहुँचे, तो उनका वक्षस्थल लहुलुहान हो गया था। उसी ग्रवस्था में परम-परम दैन्य-भाव से जगन्नाथ देव को प्रणाम कर छेने के बाद ही उनके जी-में-जी ग्राया। ग्रानंदचंद्र के जीवन के शेष काल में एक-से-एक ग्रद्भुत चमत्कार घटित होने लगे थे। पर मित-भाव से श्रीमद्भागवत का पाठ करते रहने के कारण ही, मावाविष्ट दशा में रहने के बावजूद, उनकी देह-रक्षा होती रही।

इनकी माता, 'स्वर्णमयी' भी श्रसाधारण नारी थीं। विपन्नों श्रीर श्रात्तीं के लिए तो वे साक्षात् करूणा की ही मूर्त्ति थीं। दीन-दुखियों ने उनसे जब जो चाहा, किसी-न-किसी उपाय से स्वर्णमयी ने उसका प्रबंध श्रवस्य कर दिया। गाँव की हाट पर दिरद्र नारियाँ साग-पात बेचने आतीं। विकी-बट्टा करते-करते बेला ढल चलती थी। ऐसी थकी-मारी, भूखी-रूखी नारियों को, बड़े स्नेह के साथ, स्वर्णमयी अपने घर बुला लेतीं; उनके बालों में तेल चुपड़ देतीं और जब वे नहा-घोकर तैयार हो जातीं तब उन्हें जी-मर खिलाये बेगैर चैन नहीं लेतीं।

एक वार, जाड़े की शाम में, वे कलकत्ते की किसी राह से गुजर रही थीं। उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे कोई तहणी वेश्या चुपचाप खड़ी है। जब वे बड़ी देर बाद फिर उसी राह से लौटीं, तो देखा कि माघ मास के कड़ाके की उस सर्दी में, वह ज्यों-की-त्यों, वहीं, गुमसुम खड़ी है। स्वर्णमयी का दिल दया से भर श्राया। उनके पास उस समय जो हपये-पैसे थे, समझा-बुझाकर, उन्होंने सब उसे ही दे दिये। स्नेह के साथ उन्होंने उसे कहा, 'बेटी, इस तरह जाड़े में जान देने पर तुम क्यों तुली हुई हो? श्रव जाश्रो, श्रपने घर को लौट जाश्रो।'

विजयक्वष्ण को कच्ची उम्र में ही पितृ-वियोग सहना पड़ा। यही कारण है कि उनके जीवन में उनकी माँ का प्रभाव ही सर्वाधिक मात्रा में प्रकट होता रहा। कुल की परम्परा के साथ-साथ उनकी अपनी सहजात प्रवृत्ति भी भिक्त और वैराग्य की दिशा में ही उन्हें खींच रही थी। पुण्यमयी जननी के सान्निध्य से प्राप्त आध्यात्मिक सम्पद ने उसमें योगदान ही किया।

शान्तिपुर का ग्राम्य परिवेश श्राप ही शान्त ग्रौर मुन्दर था। वहाँ विजयकृष्ण के दिन बड़े मजे में कटते। बाल्यकाल से ही उनके चरित्र में सरलता
श्रौर सत्यनिष्ठा कूट-कूट कर भरी थी। टोले के लड़कों के साथ लगकर,
बालक विजयकृष्ण भी घाट-बाट में घूमने निकल जाता। पास-पड़ोस के लोगों
को कम उपद्रवों का सामना करना पड़ता था—ऐसा भी नहीं कहा जा सकता।
पर किसी ने ग्रगर कभी कोई श्रिभयोग लगाया, तो सच्ची बातों को कबूल कर
लेने में इस बालक को कभी किसी प्रकार का संकोच नहीं हुआ। श्रांखों के
अगर कोई अन्याय या अविचार घटित हो जाता, तो विजयकृष्ण किसी
अगर कोई अन्याय या अविचार घटित हो जाता, तो विजयकृष्ण किसी
को छोड़ना नहीं जानता था। जोश-खरोस के साथ ऐसी बातों का प्रतिवाद
कर बैठना, उसका स्वभाव बन गया था।

उस दका, शान्तिपुर के एक जमींदार ने एक रैयत को प्रवनी कचहरी पर पकड़वा कर मँगवाया । अपराध मले मामूली रहा हो, मगर शान्ति-व्यवस्था के नाम पर बड़ी कड़ी सजा तय की गयी, फैसला जानकर लोगों की सौस रुकने लगी। उस नृशंस दृश्य को देखकर विजयकृष्ण के लिए अपने को काबू में रखना असम्मव हो गया। विक्षिप्त की तरह आगवबृला हो उठे और उस जमींदार को 'राक्षस', 'डकैत' आदि कहते हुए, आकोश के मारे, बेहोश होकर गिर पड़े। गोसाई जी के बेटे की इस हिम्मत को देखकर जमींदार और उसके चट्टे-बट्टों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन विजयकृष्ण के सत्साहस का नतीजा, उस दण्डित व्यक्ति के लिए, अच्छा निकला। उसे जमींदार ने मुक्त कर दिया और घर लौट जाने की इजाजत दे दी।

एक वार जातिवालों ने गोसाई के एक शिष्य को समाज से निष्कासित कर दिया। उसे तीन सौ रुपये प्रर्थ-दण्ड के रूप में जमा कर देने का ग्रादेश मी दिया गया था। कुछ दिन बाद, उसी शिष्य के घर पर, किशोर विजय कृष्ण घूमने-फिरने के कम में जा पहुँचे। डबडवाई ग्राँखों से शिष्य ने ग्रपनी पीड़ा की वह पूरी कहानी बता दी। विजय का हृदय पसीज गया। जुर्माने की पूरी रकम जमा कर देने का भार उन्होंने ग्रपने ऊपर ले लिया। इस प्रसंग को लेकर ग्रपनी जाति-विरादरी वालों के बीच उन्हें लांछित होना पड़ा था।

शान्तिपुर की पाठशाला ग्रौर टोल की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद, विजयकृष्ण कलकत्ता जाकर संस्कृत कॉलेज में भर्ती हुए। विद्यार्थी के रूप में उनका उत्साह देखने योग्य था। बहुत दिनों तक वे विद्या-ग्रर्जन के कार्य में डूवे रहे।

उन दिनों श्री विजयकृष्ण, रंगपुर जिला-निवासी किसी शिष्य के घर पर रहा करते थे। राह में चलते-चलते एक दिन देवबाणी की गंभीर ध्विन उनके कानों में श्रा पड़ी। पता नहीं, उन्हें कौन रह-रहकर वारम्वार कह रहा है— 'परलोक की भी चिन्ता करो।'

कितना श्राइचर्यकारक है यह दिब्य कण्ठ-स्वर ! नेपथ्य से, इस तरह, उन्हें कौन पुकार रहा है ? उनके कल्याण की इस तरह चिन्ता करनेवाला पुरुष कौन है ? नयी जिन्दगी की श्रोर उन्हें इस प्रकार उद्बुद्ध करनेवाला, श्राखिर, कौन हो सकता है ? वह श्रलौकिक वाणी उनके अन्तर को श्रालोड़ित करने लग गई। समझ में नहीं श्रा रहा था कि क्या किया जाय। हृदय की श्रातुरता दिन-प्रति-दिन बढ़ती ही चली जा रही है।

चेतना के द्वार को किसी ने एकवार फिर खटखटा दिया। शिष्य-परिवार की एक वृद्धा के हदय में वैराग्य का प्रबल माव सहसा जग पड़ा था। वह विजयकृष्ण के चरणों पर लोट गई ग्रौर रोकर बोली: 'प्रमो, मैं त्रिताप की

अथाह राशि में ऊमचुम होकर मरी जा रही हूँ। आप कृपा करके मुझे उवार लें।'

श्रोह, ये ग्राँसू ग्रौर ऐसी विकलता ! सस्य के साधक तरुण विजयक्रुष्ण के मर्मस्थल में उस वृद्धा की बातें गड़ गईं।

वे चौंक उठे। मन-ही-मन उन्होंने ग्रपने-श्रापसे पूछा: 'क्या मैं ही इसका उबारने वाला हूँ? यह इसने क्या कह दिया? मैं तो ग्राप ही ग्रपने को माया-पाश में श्राबद्ध करता जा रहा हूँ। मेरा श्रपना ही ग्राघार, ग्रपना ही सहारा नहीं है। मेरे किये किसी का क्या मला हो सकता है? ग्रीर जब मैं कुछ कर नहीं सकता, तो इस तरह गुरुडम पसारना क्या कपटाचार नहीं कहा जायगा?

नतीजे पर पहुचने में देर नहीं लगी । उसी दिन से गुरुग्राई के पुरतैनी पेशे से उन्होंने खुट्टी ले ली।

बंगाल के सामाजिक जीवन में उन दिनों बवंडर चल रहा था। श्रंग्रेजी शिक्षा श्रौर सम्यता के श्राक्रमण ने सामाजिक मर्थ्यादाश्रों को शिथिल कर दिया था। धर्म श्रौर संस्कृति की हालत दयनीय होती जा रही थी। डिरोजियो, इफ् तथा मैंकाले के प्रभाव में बड़कर, शिक्षित बंगालियों की एक मंडली निरीश्वरवाद का प्रचार करने लगी थी। दूसरे बहुतेरे लोगों ने ईसाई हो जाना कबूल कर लिया था। इस टूट-फूट को रोकने के लिए श्रौर धर्म तथा समाज को श्राह्म-संस्कार का प्रकाश प्रदान करने के लिए, उन दिनों, एक शक्तिधर पुरुष, राजा राम मोहन राय, समाज के सामने उपस्थित हुए थे।

मारतीय सभ्यता को बचाये रखने के लिए राजा राम मोहन राय ने उस समय एक ग्रात्मरक्षण-व्यूह की रचना कर ली थी। ग्रपने नये बर्म-ग्रान्दोलन का नाम उनके द्वारा घोषित हुग्रा—'वेदान्त प्रतिपाद्य सत्य घर्म'। कालान्तर में इस ग्रान्दोलन को महर्षि देवेन्द्र नाथ ठाकुर का सहयोग प्राप्त हो गया। श्री ठाकुर में संगठन की अपूर्व प्रतिमा थी। थोड़े ही समय में ग्रान्दोलन का व्यापक रूप प्रकट हो गया ग्रीर उसका नया नाम पड़ा—'ब्राह्मधर्म'। महर्षि देवेन्द्र नाथ ठाकुर ग्रीर केशवचन्द्र सेन की प्रेरणा से शिक्षित बंगालियों के घर-घर में उस ग्रान्दोलन की गूँज सुनाई पड़ने लग गई।

हिन्दू-समाज एक भयंकर विपत्ति का ग्रास बनते-बनते, उस समय, िकसी प्रकार बच गया। श्रव उसकी श्रात्मशृद्धि ग्रीर ग्रास्म-प्रतिष्ठा की नई समस्या पर लोगों का ध्यान गया। विजयकृष्ण इस ग्रान्दोलन में जी-जान से लग गये।

शिष्य बनाने का कुलागत व्यवसाय वे इसके पहले ही छोड़ चुके थे। इसवार उन्होंने संस्कृत कालेज का मी त्याग कर दिया। किन्तु भरण-पोषण का क्या उपाय हो? यह प्रश्न भी सामने आ खड़ा हुआ। कोई-न-कोई अर्थकरी चेष्टा तो जारो रखनी ही होगी। उन्होंने निश्चय किया कि मेडिकल कालेज के बँगला-विभाग में पढ़ाई शुरू कर दें। परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर जीविका और जन-कल्याण—दोनों ही काम—साथ-साथ वे कर सकेंगे।

एक मित्र के विश्वासघात ने, उस समय, श्री विजयकृष्ण को एक बड़े पराभव में डाल दिया। श्रार्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि कई दिनों तक उन्हें कल का पानी पीकर ही रह जाना पड़ा। पर हृदय में भाव-विष्लव, इस दु:स्थिति की घड़ी में भी लगातार चलता रहा। किन्तु दरिद्रता के कशाघात से श्राहत होकर उद्श्रान्त श्रवस्था में पड़ जाना भी कम स्वाभाविक न था।

ऐसे ही समय में कहीं से घूमते-घामते एक दिन श्री विजयकृष्ण ब्राह्म-समाज में जा पहुँचे । महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर उस समय वेदी पर बैठे कोई श्रोजस्वी घर्मोपदेश दे रहे थे । उस उपदेश ने विजय कृष्ण के भीतर श्रीर बाहर जैसे शान्ति का शीतल प्रलेक लगा दिया । उन्होंने ब्राह्म-घर्म की दीक्षा ले ली । थोड़े ही समय में वे ब्राह्म-घर्म के श्रेष्ठ कार्यंकर्त्ता के रूप में विख्यात हो गये । त्याग, श्रादर्श-निष्ठा श्रीर कार्य-तत्परता की दृष्टि से उनके समकक्ष पुरुषों की तायदाद, ब्राह्म-समाज में, उस समय, बहुत ही कम थी ।

देवेन्द्रनाथ और केशवचन्द्र के घनिष्ठ सहकर्मी के रूप में श्री विजयकृष्ण ने ब्राह्म-समाज का काम अपने हाथों में ले लिया। पर बाद में ऐसा समय मी आया, जब अपने आदर्श और सत्य-निष्ठा की रक्षा के लिए, उन्हें, उन दोनों नेताओं को नि:संकोच होकर रोकना-टोकना पड़ जाता था।

न्नाह्य-समाज में वे प्रविष्ट ग्रवश्य हुए थे; पर थोड़े समय में उनकी सत्यनिष्ठा ग्रोर कान्तिकारिता का उदग्र रूप भी प्रकट हो गया। एक दिन वे स्वयं महर्षि देवेन्द्रनाथ से ही पूछ बैठे: "ग्रच्छा, बताइये तो, ग्रगर हमलोग जाति-भेद को ही नहीं मानते हैं; तो फिर, जनेऊ क्यों पहनते हैं? ऐसा करना मुझे ग्रव कपटाचार-जैसा लग रहा है।" देवेन्द्रनाथ ठाकुर श्रत्यन्त उदार होने के बावजूद इतनी दूर तक ग्रागे बढ़ने के लिए प्रस्तुत न थे। किन्तु विजय-कृष्ण ने उसी दिन यज्ञोपवीत का त्याग कर दिया।

यज्ञोपवीत के स्याग किये जाने की उस घटना ने शान्तिपुर और कलकत्ते के लोगों में उनके प्रति और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति श्राकोश और

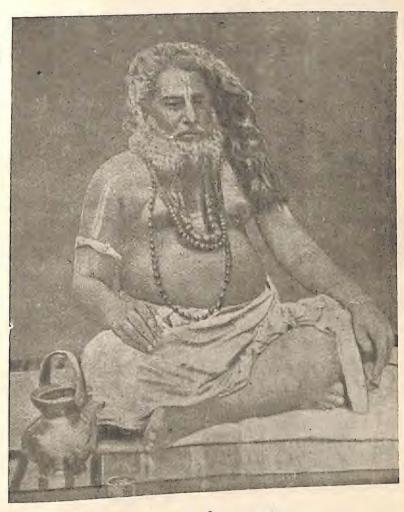

गोरवामी विजयकृष्ण



लांछना के भाव जगा दिये। किन्तु इस अकुतोभय तरुण को कोई भी उपद्रव अपने संकल्प से विचलित नहीं कर सका।

एकवार की एक भ्रौर कहानी है। विजयकृष्ण के ब्राह्म-समाज के प्रचारक-पदपर नियुक्त हुए थोड़े ही दिन बीत पाये थे। बातचीत के सिल-सिले में देवेन्द्रनाथ ने उनसे कहा: "एक बात याद रक्खों; प्रचार के काम से मैं तुम्हें जब जहाँ जाने कहूँ, वहाँ तुम्हें जाना ही होगा।"

तेजस्वी विजयकृष्ण ने गंभीर होकर उत्तर दिया: "इसमें थोड़ा-सा सुघार करना होगा। वात यह है कि मैं भगवान् की प्रेरणा श्रीर श्रपनी घर्म-बृद्धि के श्रनुरोध से ही कोई काम करता हूँ। किसी श्रादमी के हुक्म पर चलना तो मेरे लिए संभव ही नहीं होता।"

देवेन्द्रनाथ गुण-प्राही धर्म-नेता थे। इसलिए विजयकृष्ण की उस बात से वे तिनक भी रुष्ठ नहीं हुए। उनकी निर्भीकता और भगवद-मित का परिचय पाकर, वे उनके प्रति और भी अधिक मुग्ध और प्रसन्न हो गये। इसके बाद से उन्होंने विजयकृष्ण को अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार धर्म-प्रचार करने की कायमी इजाजत दे-दी।

उस वार जैसोर जिले के एक गाँव में ब्राह्म-घर्म के प्रचार के लिए एक दक्ष व्यक्ति की आवश्यकता अचानक आ पड़ी थी। लेकिन इतनी हड़बड़ी में उप-युक्त व्यक्ति का उपलभ्य हो जाना सहज नहीं था। घमनेतागण बड़े असमंजस में पड़ गये।

मेडिकल कॉलेज की परीक्षा पूरी नहीं हुई थी। उसके कई पत्र श्रमी मी बाकी थे। विजयकृष्ण की तैयारी श्रच्छी थी। वे उस समय श्रपनी उसी परीक्षा में व्यस्त थे। लेकिन ब्राह्म-समाज का जो काम श्रा पड़ा था, वह उस परीक्षा से क्या कम महत्त्वपूर्ण था? विजयकृष्ण के मन में यह प्रश्न एक- उस परीक्षा से क्या कम महत्त्वपूर्ण था? विजयकृष्ण के मन में यह प्रश्न एक- वारगी कौंध उठा श्रीर दुविधा-हीन मन से वे वहाँ जाने के लिए उद्यत हो गये। चिकित्सक-जीवन की सारी संमावनाश्रों पर लात मारकर श्रीर श्रपने उज्जवल मविष्यत् को तुच्छ मानकर उन्होंने प्रचारक के उस पद पर जाना कबूल कर लिया।

उनके हितचिन्तकों को उनका यह निर्णय पसन्द नहीं ग्राया । मित्रों ने सवाल उठाया : "पढ़ाई छोड़कर प्रचारक तो बन रहे हो, लेकिन परिवार का सरण-पोषण कैसे चलेगा ? इस पर भी कभी विचार करते हो ?"

सरण-पाषण कर्त पर्या । दिन क्या कि का उत्तर देते : "नहीं, इस पर तो मैं एकदम त्याग-व्रती विजयकृष्ण कड़ाके का उत्तर देते : "नहीं, इस पर तो मैं एकदम ही विचार नहीं करता । जो रेगिस्तान में भी कहीं-न-कहीं हरियाली के द्वीपों ७/२६

(Oasis) को उगाते जुगाते रहते हैं वे ही मेरा ग्रीर मेरे परिवार का भार भीसामल लेंगे।"

प्रचारक का काम उठा लेने के बाद, विजयकृष्ण ने जिस त्याग, तितिक्षा भौर निष्ठा का परिचय दिया, वह प्रत्येक दृष्टि से ग्रसाधारण था।

इसके कुछ ही बाद ब्राह्म-समाज में प्राचीन श्रौर नवीन मतावलंबियों के दो स्पष्ट माग ग्रलग-ग्रलग हो गये। एक ग्रोर प्राचीन पंथ के ग्रर्थात् 'ग्रादि-ब्राह्म-समाज' के नेता बनकर महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर ग्रपने मत पर ग्रड़े रह गये, तो दूसरी ग्रोर केशवचन्द्र सेन, श्री विजयकृष्ण ग्रौर कुछ दूसरे लोगों ने मिलकर ग्रपने नेतृत्व में 'भारतवर्षीय ब्राह्म-समाज' की स्थापना की।

क्लान्तिकर मतान्तर का यह काण्ड कलकत्ते में ही घटित हुम्रा था। इसके बाद श्री विजयकृष्ण कलकत्ता छोड़कर, कुछ दिनों के लिए ग्रपने घर शान्तिपुर चले गये ग्रीर वहीं रह गये।

शान्तिपुर के गृह-देवता श्यामसुन्दर के विग्रह के माध्यम से एक-से-एक श्रद्भृत काण्ड, उन्हीं दिनों, घटित होने लग गये थे। कभी स्वष्न में ग्रीर कभी जाग्रतावस्था में ही श्यामसुन्दर श्री विजयकृष्ण के साथ कौतुक-विनोद करने लग गये।

एक-से-एक अनूठे निर्देश, बीच-बीच में, आने लग गये। मुक्तिवादी ब्राह्म-नेता श्री विजयकृष्ण इन अद्भृत प्रसंगों के मारे बड़े संकट में पड़ गये थे। उन अलौकिक घटनाओं की बुद्धि-संगत व्याख्या करने में उनकी अवल भुतला जाती थी।

रयामसुन्दर के विग्रह से उनकी पुरानी भ्रन्तरंगता तो थी। पर इधर एक-से बढ़कर-एक खेल होने लगा था। ठाकुर का भ्राचरण बड़ा ही विचित्र हो गया था। उनके लाड़-प्यार श्रीर मान-म्रिममान की कोई सीमा नहीं। ज्यों ही सुयोग पाते, वे विजयकुष्ण के पास चिन्मय रूप में प्रकट हो जाते; मानो विजयकुष्ण ही उनके सबसे बड़े चहेते हों। उनकी पूजा में जिससे जो मी त्रुटि हो जाती, उसकी खबर वे विजयकुष्ण को तत्क्षण पहुँचा जाते। अपने बालकोचित हठों भ्रीर भ्राशा-म्राकांक्षाम्रों की पूर्त्ति के लिए भी वे श्री विजयकुष्ण के ही पास भ्राकर, रह-रहकर, मचलने लगे थे। प्रकट होने भ्रीर भ्रन्तर्धान होने में उन्हें भ्राँख मटकाने-जैसी देर भी पसंद नहीं थी। उनकी उस प्रणयलीला के वे वृत्तान्त श्री विजयकुष्ण, अपने जीवन के उत्तर-काल में, अपने शिष्यों को, कभी-कभी, बड़े ही मनोयोग से बता दिया करते थे:

'एक वार श्यामसुन्दर आकर फरमा गये—''अजी सुनो, मुझे सोने की चूड़ा चाहिए। एक चूड़ा गढ़ाकर जल्दी से ले आओ। देर नहीं करोगे ना?''

मैंने कहा: "मुझे तुम पर जरा-सा भी विश्वास नहीं है। जो तुम्हें जानता-मानता हो, उसके पास जाकर अपनी ऐसी माँगों की फेहरिस्त पेश करो। मैं तुम्हारी माँगों को पूरा करने के लिए रुपये कहाँ से लाऊँ?"

'श्यामसुन्दर ने कहा — ''ग्रच्छा, तो सुनो, तुम्हारी जो खुड़ी-माँ है, उसे पूछ कर देख लो। उसकी पेटी में रुपये हैं। वही ले-लो ना?"

'वाद में खुड़ी-माँ को पूछा तो वह भी कहने लगीं—हाँ जी, कल मुझे भी स्यामसुन्दर ने स्वप्न में कहा था: "मुझे एक चूड़ा गढ़वा दो।" मैंने कहा: "मैं उतने रुपये कहाँ से लाऊँ मेरे पास तो कुछ नहीं है। तब वे कहने लगे— "यह क्यों कह रही हो? क्या तुम चालीस-पचास रुपये भी मेरे लिए खर्च नहीं करोगी? देखो, ग्रगर तुमसे नहीं देते बने, तो विजय को ही कहो, वह तो देगा ही।"

खुड़ी-माँ इतना कहकर रोने लग गईं। फिर बोलीं—"मैंने पिटारी में सड़सठ रुपये छिपाकर रख दिये थे। इसका पता तो किसी को कभी था मी नहीं।"

'खुड़ी-माँ ने वे रुपये दे दिये । मैंने उन रुपयों से चूड़ा गढ़ा कर <mark>रयाम</mark>∍ सुन्दर को दे-दी ग्रौर रयामसुन्दर ने पहन ली ।'

'शाम से थोड़ी देर पहले, जब मैं छुज्जे पर गया था, तो श्यामसुन्दर ने हुलकी मारकर मुझे देखा और बोले—''श्रजी, एक बार आकर जरा देख आओ ना! चूड़ा पहन कर मैं बेतरह फबने लग गया हूँ।''

'मैंने कहा: ''ना, मैं थोड़े ही यह सब देखा करता हूँ। मैं तो तुम्हें एकदम ही नहीं मानता हूँ; जरा-सा मी विश्वास नहीं करता।"

'श्यामसुन्दर ने कहा: ''तो इससे क्या होता-जाता है ? नहीं मानते हो, तो मृत मानो । मगर एक बार देख जाने में हर्ज ही क्या है ?''

'श्रन्ततः श्यामसुन्दर के विग्रह के सामने मुझे जाना ही पड़ा। सचमुच नन्हें-से गोल माथे पर स्वर्ण निर्मित चूड़ा ने अनूठी छटा छिटका दी थी। मैं मुग्ध होकर स्निग्ध दृष्टि से उस उज्ज्वल मनोहर छिव को निहारता ही रह गया।

'श्याम सुन्दर ने विहंस कर कहा— मैं कहता था न ! पर तुम्हें तो मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं है। स्रब स्वयं देख लो कि मैं सच कह रहा था या गलत। 'मैंने कहा — ठाकुर, जब मुझपर तुम्हारी इतनी कृपा थी, तो मुझे ग्रव तक तुमने इस तरह भटकाया क्यों? सब कुछ को तोड़-फोड़ कर 'काला पहाड़' बन जाने की धुन मुझपर सवार क्यों करा दी थी?

'श्याम सुन्दर बोले— तो इसमें तुम्हारा क्या चला गया ? तोड़ा भी मैंने ही ग्रौर फिर गढ़ा भी मैंने ही । तुम्हें तो कुछ करना नहीं पड़ा। तोड़ कर दुवारा गढ़ देने पर कोई भी चीज कितनी सुन्दर हो जाती है— इसका पता तुम्हें है ?

'प्रचारक का काम निपटा कर मैं माँ ठाकुरानी को देखने घर पहुँच जाता। एकबार घर पर मध्याह्न वेला में बैठा था। तभी ध्यामसुन्दर श्राकर बोले: "देखो ना, श्राज इनलोगों ने नैवेद्य तो चढ़ा दिया, मगर जल ही नदारद! मोजन दिया, लेकिन पानी नहीं मिला!

'मैंने खुड़ी-माँ को यों ही पुकार कर पूछा— खुड़ी-माँ, तुमलोगों के ज्याम सुन्दर कहते हैं कि ब्राज उन्हें किसी ने जल दिया ही नहीं है।

'खुड़ी-माँ ने कहा—'धर में इतने मूर्त्तिपूजकों के रहते, हमारे इयामसुन्दर तुम-जैसे मूर्तिपूजा-विरोधी बाह्य-समाजी के पास, पानी न मिलने की नालिश करने चले गये ? यह क्या विश्वास करने की वात है ?

'मैंने कहा—''पता लगाकर तुम्हीं देख लो कि श्यामसुन्दर को किसी ने जल दिया है या नहीं।

'खुड़ी-माँ ने पूछताछ की श्रीर पता लगाया कि ज्यामसुन्दर को उस दिन सचमुच जल नहीं दिया गया था।

'इसी तरह, श्यामसुन्दर कई बार ग्राकर मुझे कई बात कह जाया करते। पुजारी से यदि कोई त्रृटिया ग्रत्याचार हो जाता, तो वे ग्राकर उसकी सूचना मुझे जरूर दे जाते। बचपन से ही ग्रपने ऊपर, श्यामसुन्दर की इस ग्रपार कृपा को मैं देखता ग्राया हूँ। जब मैं उन्हें नहीं मानता था, तब मी, उन्होंने मुझे मानना नहीं छोड़ा।'

परमेक्वर के द्वारा निर्दिष्ट प्रेम-मधुर लीला-ग्रिमिनय साधक विजयकृष्ण के जीवन के साथ-साथ चलता रहे, भीतर-ही-भीतर, ऐसे निक्चय का धारम्म, उसी समय हो चुका था। तभी दूर-दूर रहनेवाले ब्राह्य-समाजी को भ्रपनी भ्रोर उन्मुख करने की खातिर, लीला-पुरुषोत्तम भ्रोट में रहकर ताक-झाँक करने लगे थे।

श्यामसुन्दर की मुरली-ध्विन विजयकृष्ण को बीच-बीच में उचका तो जाती थी, पर, उस समय तक, वह उनके मन को अपने पास खींचकर ले नहीं जा सकी थी।

वहाँ है वह ग्रालोक, वह श्रमृत ? कीन वतायेगा उसका संघान-पथ ? विजयकृष्ण के दिन श्रतृष्ति ग्रीर श्रशान्ति के बीच बीतते चले गये। उनकी यह दशा देखकर एक वैष्णव बंधु ने कहा: "तुम चैतन्य-चरितामृत का पाठ किया करो।" श्रीर उस ग्रन्थ के पाठ ने उन्हें सचमुच ही श्रमृत-पथ का संघान बता दिया।

गोसाई जी ने स्वयं ही लिखा है: "न घनं, न जनं, न सुन्दरीं, किवतां वा जगदीश कामये, ममापि जन्मिन जन्मिनीश्वरे भवताद् भिनतरहैतुकी त्विय"— इस श्लोक का पाठ करने के साथ मेरे मन में, ग्रहैतुकी भिनत के प्रति प्रवल आकांक्षा पैदा हो गई।"

श्री चैतन्य की प्रेममिक्त की रसघारा घीरे-घीरे उनके श्राध्यात्मिक जीवन को श्रपने प्रवाह में श्राप्लुत करने लग गई। श्रव उस श्रद्वैत-संतान को केवल श्रपने प्रमु की श्रनन्यता से परिचित होने भर की देर थी।

उसवार नवद्वीप के सिद्ध महापुरुष चैतन्य दास बाबाजी के दर्शन करने के लिए श्री विजयक्रष्ण पहुँचे। कथा-प्रसंग के सिलसिले में उन्होंने बाबाजी से पूछा: "बाबाजी, भिवत किसको प्राप्त होती है ?"

यह 'मिन्त' शब्द कान में पड़ते ही वाबाजी का सर्वांगशरीर कदम्ब-पुष्प की माँति रोमांचित हो उठा। आवेग-कंपित स्वर में उन्होंने कहा: 'तुम्हें यह प्रश्न शोभा नहीं देता। मिन्त तो तुम्हारे अपने घर की ही घरोहर है। हमारे अद्धेत-भाण्डार का ही धन है—यह मिन्त। लेकिन गोसाई, एक बात अवश्य है। जब तक अभिमान जड़-मूल से उखड़ कर घराशायी नहीं हो जाता अवश्य है। जब तक अभिमान जड़-मूल से उखड़ कर घराशायी नहीं हो जाता और असीम नम्रता के साथ दीन-हीन होकर अपनी अकिचनता का अहसास नहीं कर लिया जाता, तब तक मिन्त देवी की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती।'

शक्तिघर महापुरुष चैतन्य दास कुछ क्षणों तक गोसाई जी की छोर स्थिर वृष्टि से देखते रहे। तब उन्होंने घीर कंठ से कहा: "मैंने तुम्हारे ललाट पर वृष्टि से देखते रहे। तब उन्होंने घीर कंठ से कहा: मैंने तुम्हारे ललाट पर तिलक ग्रीर गले में कण्ठी देखी है। लगता है समय ग्राने पर तुम्हें ये दोनों चीजें विलक ग्रीर गले में कण्ठी देखी है। लगता है समय ग्राने पर तुम्हें ये दोनों चीजें घारण करनी ही पड़ेगी।"

बाबाजी को साष्टांग प्रमाण करते देखकर वे चौंक पड़े। जल्दी-जल्दी पौंव बढ़ाकर वे उस स्थान से चले आये। कुछ दिनों बाद मगवान्दास बाबाजी से मिलने के निमित्त एकवार श्रीविजय कृष्ण कालना गये। रास्ते में फेर पड़ जाने के कारण लम्बी दूरी तय करनी पड़ी थी। वहाँ पहुचने पर बेतरह थकावट और प्यास लग ग्राई। पानी पीने की इच्छा प्रकट करते ही बाबा ने कुछ मिठाई ग्रीर जल मरा कमण्डलु ग्रागे बढ़ा दिया।

गोसाई ने संकुचित होते हुए कहा— "वावाजी, मैं जिस-तिस का छुम्रा खा लेता हूँ म्रौर जात-पाँत की निष्ठा नहीं रख पाता, ऐसी हालत में म्राप म्रपने व्यवहार का कमण्डलु मुझे क्यों दे रहे हैं ? यह छू जायगा।"

बाबा ने हाथ जोड़कर कहा : "प्रमो, यदि जात-पाँत का मेरा विचार श्रव मी नहीं टूटे श्रौर खण्ड-बृद्धि नष्ट नहीं हो, तो मुझपर मिक्तदेवी क्योंकर कृपा करेंगी ? श्रव श्रौर देर मत करें। श्राप कृपाकर जलपान कर लें।"

गोसाईंजी ने जब जल पी लिया, तो उस कमंडलु को उठाकर मगवान दास बाबाजी ने मिक्तपूर्वक अपने मस्तक से लगा लिया और अविशिष्ट जल को प्रसाद मानकर पी गये!

एक मक्त ने मगवान दास बाबा को स्मरण दिलाया कि गोसाईंजी ने तो जनेऊ पहनना भी छोड़ दिया है।

बाबा ने उत्तर में कहा: ''जानते हो, हमारे ग्रद्वैतदेव के गले में यज्ञोपवीत नहीं होता। फिर भी, देखो, ग्रद्वैत-संतान का नेतृत्व उन्हीं के हाथों में है। हमारे गोसाईंजी गये तो ब्राह्म-समाज में, लेकिन वहाँ भी उन्हें ग्राचार्य का ही पद सँमालना पड़ा।"

उपस्थित व्यक्तियों में से एक ने परिहास किया : ''सो तो ठीक ही कहा गया, लेकिन ये हैं तो जूते-चपकनवाले आधुनिक आचार्य ही ना ? ''

यह सुनकर बाबाजी की आँखें डबडबा आईं। उन्होंने कहा: "अरे, प्रभु को मनोहर वेश में साज-सँवार कर रखना भी तो हमलोगों का ही दायित्व है। हमलोग श्रमागे हैं, तभी अपना दायित्व नहीं निभा पाते हैं। यही कारण है कि प्रभु को अपनी वेश-मूषा आप सँभालनी पड़ रही है।"

वाबा की इस दीन वाणी ने सब को कातर कर दिया। जिस सज्जन ने छींटाकसी की थी, उनकी गर्दन श्राप ही झुक गई।

चैतन्यदास श्रीर भगवान दास बाबा के उपर्युक्त व्यवहार ने गोसाई जी के हृदय में एक नया श्रालोड़न उत्पन्न कर दिया था।

विजयकुष्ण ने ब्राह्मधर्म के प्रचार का व्रत स्वीकृत करने के बाद, उस व्रत के साधन में त्याग, वैराग्य श्रीर कुच्छू श्रादर्श का चरम परिचय दिया था। श्रीदेवेन्द्र नाथ ठाकुर ने प्रचारकों के लिए मासिक वृत्ति की व्यवस्था जब निर्धारित करनी चाही, तो विजयकृष्ण उसका विरोध कर बैठे थे। चरम दिखता के बीच, हर श्रोर से सहाय-संवल-हीन होकर मी, वे श्राध्यात्मिक जीवन के मूल्य को प्रतिष्ठित करने के निमित्त जिस प्रचार-कार्य में निरत थे, उसके बदले में वे किसी से कुछ लेना नहीं चाहते थे। उनके मन की बनावट ही कुछ इसी तरह की थी। इसका नतीजा हुआ कि महर्षि देवेन्द्र नाथ ठाकुर को उस समय अपना वह प्रस्ताव त्याग देना पड़ा।

भगवान पर ही निर्भर रहकर विजयकृष्ण ने भगवान् के धर्म का प्रचार करना ठाना था। यही था उनका पिवत्र दायित्व ! इसके लिए वे पारिश्वमिक क्यों लें ? चिकित्सा जानने के कारण थोड़ी-बहुत ग्रामदनी भी हो जाती थी। उसी से किसी तरह निर्वाह हो जाता था। किंतु एक दिन उस सत्य-निष्ठ सावक के मन में उस संबंध में भी सवाल उठा: 'क्या इस तरह से रूपये-पैसे उपाजित करते रहना उचित है ? इस ग्रर्थंकरी पेशे में लिप्त रहने पर धर्म के प्रचार-कार्य में कुछ-न-कुछ क्षति तो ग्रवश्यंभावी है। सोच विचार के बाद उन्होंने चिकित्सक के पेशे को छोड़ दिया। उसके बाद एकमात्र ग्राकाश-वृत्ति का ही सहारा रह गया।

उन दिनों पूरे परिवार को अक्सर अध्येटा रहकर और कमी-कभी भूखा रहकर भी, दिन गुजारने पड़ते। कभी अन्न कहीं से आ भी जाता, तो नमक-लकड़ी का हिसाब नहीं लग पाता। फिर कभी नमक-लकड़ी का प्रबन्ध तो हो जाता, मगर अन्न ही दुर्लंभ हो जाता। व्यञ्जन की जगह पर साग-पात और इमली का जोरवा काम दे-देता था, पर अन्न और नमक-तेल-लकड़ी का काम पानी से चलाना निश्चय ही किठन था। पत्नी—योगमाया देवी को गरीबी की मार से दिन-प्रति-दिन जूझना पड़ रहा था। किन्तु पित के आदर्श-निष्ठ जीवन को अव्याहत रखने में उन्होंने प्रत्येक कष्ट का मुकाबला प्रसन्नता और उत्साह के साथ करना सीख लिया था। त्याग, वैराग्य और कृच्छु-साधना के बीच, वे अपने पित के पार्श्व में, मुस्काती खड़ी रहीं। योगमाया सचमुच ही सहधर्मिणी थीं। उनकी सहायता और सहयोग के ही कारण गोसाई जी का वृत-उद्यापन उतना सरल और सहज हो गया था।

प्रचार के कार्य में श्रीविजयकृष्ण को सामर्थ्य से ज्यादा खटना पड़ता था। उस कम में वे बंगाल भर में ग्रीर उसके बाहर के क्षेत्रों में भी लगातार पय्यंटन उस कम में वे बंगाल भर में ग्रीर उसके बाहर के क्षेत्रों में भी लगातार पय्यंटन करते रहे। इसी का परिणाम था कि सेहत ने जवाब दे दिया। फिर हित्पण्ड करते रहे। इसी का परिणाम था कि सेहत ने जवाब दे दिया। फिर हित्पण्ड में एक दु:साध्य व्याधि भी पैदा हो गई। इसके साथ-साथ समकालिक हिन्दू

समाज के व्यंग्य-विद्रूपों, ग्रत्याचारों, कलंक-कथाओं धौर प्रहारों की ग्रसंस्य यंत्रणाएँ भो, प्रचार-कार्य के क्रम में, उन्हें लगातार झेलनी पड़ रही थीं।

ब्रह्म-समाज की धर्मालोचना, ध्यान-घारणा प्रभृति पर गोंसाई जी एकान्त निष्ठा के साथ श्रमल करते चले गए थे। साधन-भजन श्रीर उपासना में रात-पर-रात व्यतीत हो रही थी। किन्तु इससे क्या होता-जाता है ? — गोसाई जी के मनमें रह-रह कर प्रश्न उठता रहता था: क्या तृष्णाग्रों का श्रन्त, श्रवतक मी, हो पाया है ?

केशव सेन की तरह वे भी कभी-कभी दक्षिणेश्वर चले जाया करते और वहाँ परमहंस श्रीरामकृष्ण के पास बैठे रहते । इससे, अधीर मन थोड़ी देर के लिए अवश्य ही शांत हो जाता । पर चित्त की अस्थिरता फिर बढ़ जाती । प्रक्त था—जिस परम प्राप्ति के लिए सर्वस्व का अपंण हुआ और तपस्या की गई, आध्यात्मिक जीवन का वह लक्ष्य तो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है ?

विजयकृष्ण के बड़े माई कीर्त्तन के लिए इलाके भर में मशहूर थे। उनके कीर्त्तन-गान को सुन-सुनकर विजयकृष्ण की आँखों से प्रेमाश्रुधारा प्रवाहित होने लगती और हृदय द्रवित हो जाता। वारम्वार अफसोस होता—काश, ऐसा ही हृदय-द्रावक सुमधुर कीर्त्तन वाह्य-समाज में भी प्रवर्त्तित किया जा सकता! एकबार उन्होंने अपने उसी उयेष्ठ म्राता के मुख से कीर्त्तन सुनवाकर केशवचन्द्र सेन को भी मन्त्र-मुग्च कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप मृदंग-करताल के साथ बाह्य-समाजी कीर्त्तन के प्रवर्त्तन की अनुमित उन्हों सेन महोदय ने स्वयं दे दी।

उसी कीर्त्तन की मनोहारिणी सभाग्नों ने महामनत विजयकृष्ण के विह्नल मगवत्प्रेम और विगलित प्रेम-ऋंदन के समुद्र में ब्राह्म-समाज को उभचूम करा दिया।

आध्यात्मिक प्रेम का भागवत उन्माद श्री विजयकृष्ण को उन दिनों रूपासिकत की विस्मयकारिणी अवस्था में पहुँचा चुका था। शिवनाथ शास्त्री कहा करते: "हमलोग अपने गोसाई को अगर सबकी दृष्टि तक पहुँचा दें, तो इनकी इस मिक्त-समृद्धि मूर्त्ति को देख लेने मात्र से ब्राह्म-धर्म का प्रचार व्यापक हो जायगा; श्रीर किसी चीज की जरूरत ही नहीं रह जायगी।"

श्री केशवचन्द्र सेन भी उन दिनों ग्रवसर कहते रहते : "गोसाई" भिक्त-सिद्ध हो गया है !"

किन्तु सत्यनिष्ठ साधक विजयकृष्ण को ये वातें भी शान्त और श्रास्वस्त नहीं कर पाती थीं। श्रानन्द श्रौर दिव्यानुमूति के जिस हिडोले पर उनका हृदय रह-रहकर झूल उठता है, वह अभी तक स्थायी स्थिति का रूप तो धारण नहीं कर सका है ना ? वे रह-रहकर अपने प्रमु के दर्शन के निमित्त, भिखारी की तरह मन-प्राण में कातर हो उठते। मगर अवतक उस परम पुरुष का संधान क्या मिल पाया है ? हाय, कव आयगी मिलन की वह चिर-प्रतीक्षित घड़ी ? कौन बता सकेगा उस पथ का संवान, जहाँ विच्छेद के इस असीम दु:ख की परिसमाप्ति हो जाती है।

मन को शान्त कर पाने का कोई उपाय नहीं। गोसाईंजी रोज निकलते हैं किसी ऐसे साधु-संन्यासी की खोज में, जो उन्हें उस मार्ग से लगा दे। ज्याकुल होकर वे साधुग्रों के पीछे-पीछे दौड़ पड़ते है ग्रीर साजिक्य मात्र से कृतार्थ हो उठते हैं। एक दिन के श्रद्भृत बृत्तान्त का वर्णन उन्होंने स्वयं ही इस प्रकार किया है:

"मछुवा बाजार स्ट्रीट से गुजर रहा था कि जूते ने जवाब दे दिया। रास्ते के किनारे एक मोची था। उसे ही मरम्मत करने के लिए मैंने प्रपने वे जूते दे दिये। उसने मोल-तोल किये बिना ही जूते की सिलाई कर दी। सैंने उसे पैसे दिये, तो उनमें से उसने दो पैसे मुझे वापस दे दिये। उसके बाद तुरत वह अपने सारे साज-सामान समेट कर चलता बना!

"मैं कुछ-कुछ हैरत में पड़ गया। दबे पावों मैं उसके पीछे-पीछे चलने लगा। वह गंगा-किनारे बाबू-घाट के पास गया और कूद-फाँद कर रास्ते के नीचे उतरा। वहीं एक टूटे-फूटे दीवार-खाने के भीतर उसने ध्रपनी दूकान की पूरी पूँजी खोंस दी और धारा में धँसकर स्नान किया। स्नान के बाद चंदन लगाकर उसने संध्या-तर्पण आदि किये, और तब वह खिदिरपुर की ओर चल पड़ा। मैं भी उसी के पीछे-पीछे चलने लगा।

पड़ा। मुना उता पर पड़ गड़ गड़ के भीतर पैठ गया। मैं भी "कुछ दूर चल चुकने के बाद वह एक घर के भीतर पैठ गया। मैं भी उसी घर के द्वार पर पहुँ चकर खड़ा हो गया। मेरी आहट पाते ही भीतर से एक व्यक्ति बाहर निकले और मुझे अतिथि मानकर अपने साथ भीतर बुला ले गये।

''देखता हूँ कि वही मोची ग्रब महन्त के स्थान पर बैठे हैं। उनके ''देखता हूँ कि वही मोची ग्रब महन्त के स्थान पर बैठे हैं। उनके सेवकों ग्रौर शिष्यों की बड़ी-सी मंडली उनके चारों तरफ जमी हुई है। ग्रखाड़े सेवकों ग्रौर शिष्यों की बड़ी-सी मंडली उनके चारों तरफ जमी हुई है। श्रखाड़े में ठाकुर प्रतिष्ठित हैं। खूब धूम-धाम का समारोह है। मैं यह हाल देख-कर श्रवाक हो गया।

''ग्रन्ततः मैं महन्तजी से पूछ ही बैठा: ''ग्रापके इतने सेवक और शिष्य ''ग्रन्ततः मैं महन्तजी से पूछ ही बैठा: ''ग्रापके इतने सेवक और शिष्य हैं ; स्वयं भी महन्त है और जन्म भी ब्राह्मण-कुल में हुआ है ; ग्रापको किसी ७/२७ चीज की कोई कमी नहीं है; ऐसी स्थित में ग्राप जूते की सिलाई क्यों करते हैं?

"महन्तजी मेरा प्रश्न सुनते ही रो-पड़े। दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने अपने गुरु का स्मरण किया और उन्हें बारबार नमस्कार करते हुए वे कहने लगे: "मेरे गुरु बड़े छपालु थे। एक दिन अतिथि को मोजन कराने से पहले मैंने स्वयं मोजन कर लिया था। इसे जानकर उन्होंने मुझे डाँटते हुए कहा: "अरे, तू साधु काहे हुआ, तू तो चमार है।" अपने रहते अपने गुरु के उस अमोध वाक्य को क्या मैं अन्यथा हो जाने देता? उनके उस वाक्य की सच्चाई प्रमाणित करने के लिए उसी दिन से मैं मोची का धन्धा अपनाकर अपनी जीविका चला रहा हूँ। दिन मर मोची का काम करने के बाद अपने खाने-पीने के लायक, चार आने मजदूरी, जभी प्राप्त कर लेता हूँ, तभी मैं दूकान समेटकर वापस आ जाता हूँ। महन्त की अपनी गादी पर मुझे बिठाकर, जीवन के शेषकाल में, मेरे गुरुदेव मेरे ऊपर अपनी छुपा की छाँह रख गये है। इसके बावजूद, अपनी कमाई से अपना आहार जुटा लेते समय मुझे अहसास होता है कि चमार का काम करके मैं उन्हीं की चरण-सेवा कर रहा हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें कि जीवन की आखिरी घड़ी तक मैं अपने गुरुदेव के उस वचन का सरल माव से निर्वाह करता रहूँ।

'महन्तजी को देखकर मुझे श्रहसास हुशा कि गुप्तवेश में सर्वत्र कोई-न-कोई महापुरुष इसी प्रकार विद्यमान रहा करते हैं। बाहरी ग्राकार-नकार, वेश-मूण, श्राचार-व्यवहार देखकर उन्हें ठीक-ठीक पहचान पाना जब संमव ही नहीं है, तब, मैं कैसे समझ पाऊँगा कि कब किस रूप में, कौन महापुरुष हमारे सामने श्रा गये हैं। ऐसा जान लेने के बाद से मुझे रास्ते में जो भी मिल जाते उन्हें मन-ही-मन नमस्कार कर लिया करता हूँ, भले ही वे पुरुष हों या स्त्री, बालक हों या वृद्ध। मेहतर, हाड़ी, डोम, कुली, मजदूर या जिस किसी को भी किसी श्रोर देख लेता हूँ, उसे मन-ही-मन नमस्कार कर लेने के बाद ही मैं अपने पथ पर श्रागे की श्रोर डेग बढ़ा पाता हुँ।"

जब गोसाईजी के जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश का नया अध्याय खुलने जा रहा था, तब उनकी संवान-विद्धलता और भी बेतरह बढ़ गई थी। साधु-संन्यासियों के बीच पथ-प्रदर्शक गुरु की खोज में वे दिन-प्रति-दिन दौड़ लगाने में वेचैन रहते। इस संबंध में एक वृत्तान्त का वर्णन उन्होंने स्वयं ही किया है:

"एक दिन मैं मिर्जापुर स्ट्रीट से होकर जा रहा था। देखा, कि एक कंगालवेशी, दीर्घ ब्राकृतिवाले साधू, हाथ में दण्ड-कमण्डलू लिए, सामने बढ़े था रहे हैं। दूर से ही उन्हें देख लेने के कारण, उन्हें मन-ही-मन नमस्कार करने के इरादे से मैं फुटपाय की ओर हटकर सड़क के किनारे खड़ा हो गया। ज्यों ही वे निकट आये, मैंने लपक कर, उन्हें प्रणाम कर लिया।

"चलते-चलते ही उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे भ्राशीर्वाद दिया। उनके स्पर्श से मुझे ऐसा लगा, मानो मेरे माथे पर किसी ने भ्राघा मन बरफ डाल दी है। मेरा भ्रंग-प्रत्यंग शीतल हो गया।

"साधु के साथ चलने का विचार मेरे मन में ज्योंही जगा, साघु महाशय ने मेरी पीठ थपथपा कर कहा—'चलो, वच्चा, चलो।' ऐसा कहकर वे बड़ी तेजी से चल पड़े। मैं भी उनके पीछ-पीछे दौड़ने लगा। पता नहीं, किघर होकर वे किघर जा रहे थे! मेरी समझ में कुछ नहीं थ्रा रहा था। लगा जैसे किसी सम्मोहन में होश-हवास खो चुका हूँ।

"थोड़ी देर के बाद पता चला कि इडेन गार्डेंन में पहुँच गया हूँ। वहाँ एक पेड़ के तले बैठकर साधु महाशय ने मुझे अनेक उपदेश दिये। गुरु की कृपा के बिना कुछ हो नहीं सकता—ऐसा, उन्होंने मूझे वारंबार बताया।

"मैंने जब उनसे दीक्षा की प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा—'नहीं-नहीं, ऐसा नहीं हो सकता; तुम्हारे गृह तो पहले ही मुकर्रर हो चुके हैं। समय म्राने पर वे तुम्हें खुद खोज लेंगे। तुम्हें उनकी खोज में भटकना नहीं पड़ेगा।'

"वे फिर चल पड़े श्रीर मैं फिर उनके पीछे-पाछे चलने लगा। हावड़ा पुल पर चलते-चलते वे एकबारगी गुम हो गये। उन्हें फिर ढूँढ़ पाना संमव नहीं हुग्रा। इस घटना के बाद साधुग्रों के प्रति मेरी श्रद्धा श्रीर भी बढ़ गई।"

गोसाईं जी के सायक-जीवन में चैन की घड़ी नहीं थी। एक-एक डेंग पर वे अपनी परीक्षा करते और अपने को कठोर नियंत्रण में रखते। उस वार वे लाहौर गये थे। अपनी भूलों और गिल्तयों को विसूर-विसूर कर एक दिन, वे, वहीं, बहुत अधीर हो उठे थे। उन्होंने सोचा, इस नदी की घारा में ही, इस व्यर्थ के जीवन को विसर्जित कर दूँ! सहसा एक शिक्तमान् मुसलमान फक़ीर प्रकट हुआ और उन्होंने पीठ-पीछे से गोसाईं जी को पुकारा। उन्होंने कहा: 'बेटे, ये सारे खेल वे ही खेल रहे हैं, जो कि इस दुनिया के मालिक हैं। तुम्हारे साथ भी वे ही खेल कर रहे हैं। तुम दुखी मत होओ, तुम्हें तुम्हारी दौलत मिलने ही वाली है। जो तुम्हारे निहिष्ट गुरु हैं, वे ही तुम्हें प्राणों के प्रियं की पाने की पिपास ने विजयक्वरण को चंचल कर दिया था। पता नहीं, उस बेचैनी की ग्रविध में वे कहाँ-कहाँ मटकते फिरे। श्रघोरपंथी, कर्तामजा, रामायत, शाक्त, वैष्णव, बाउल, दरवेश, बौद्ध, त्यागी कहे जानेवाले विभिन्न पंथों के ग्रसंस्य साधुश्रों-फकीरों के पास वे शाते-जाते रहे। किन्तु वे जिसे खोज रहे थे, उसका संवान, उन्हें कोई नहीं बता सका!

उन्हीं दिनों कलकत्ते के ठनठिनया मोड़ पर, एक शान्त, सौम्यदर्शन, उच्चकोटि के संन्यासी से, गासाईजी की मेंट हुई थी। संन्यासी को यह जानने में देर नहीं लगी कि श्रीविजयकुष्ण अपने प्रमु को पाने के लिए ही दर-दर वेजार होकर फिर रहे हैं। उनकी विद्धल अवस्था का अनुमान कर उन्होंने कहा: "देखों, आकाश में कोई इमारत नहीं बना सकता। तुम्हें तो गुरु की जरूरत है। मगर घवड़ाओं मत। वक्त आने पर तुम्हारा गुरु तुम्हें मिल जायगा।" इस आस्वासन को सुनलेने के बाद गोसाई जी का चित्त कुछ दिनों के लिए शान्त हो गया; मगर उसके वाद फिर, वे पहले से भी अधिक वेचैन हो उठे।

उन्हें पता चला कि दार्जिलिंग के निकट के जंगल में कोई शक्तिमान् बौद्धयोगी रहते हैं। एक दिन हठात् वे उन्हों की खोज में चल पड़े। बौद्ध संन्यासी को देखते ही उन्हें पता चल गया कि ये अपिरमेय योग-विभूति के अधिकारी महापुरुष हैं। वे ध्यानासन में बैठे थे और उनके शिरोदेश से दिन्य आलोक उद्मासित हो रहा था। विजयक्रण अपलक दृष्टि से, विस्मित होकर, उसी ओर देखते रह गये। जब महापुरुष का ध्यान टूटा तो गोसाइँजी ने उनसे दीक्षा-दान के लिए प्रार्थना की। बौद्ध योगी ने उत्तर दिया: "जब तक मुझे आदेश नहीं मिलता, तब तक मैं किसी को दीक्षा तो नहीं दे सकता हूँ। फिर ऐसा भी तो है कि तुम्हारे गुरु के रूप में एक अन्य महापुरुष पहले से ही निर्दिष्ट हो चुके हैं। उनका संधान तुम्हें नर्मदा नदी के तीर पर मिलेगा। बहीं जाओ, तुम्हों ठीक-ठीक पता मिल जायगा।"

बौद्ध योगी ने नर्मदा-तीर-वासी एक महात्मा का ठिकाना उन्हें बता दिया।
कुछ ही दिनों बाद श्रीविजयकुष्ण निर्दृष्ट स्थान पर जा पहुँचे। वहाँ जो
महापुरुष बैठे थे, उन्हें, गोसाइँजी ने साष्टांग दण्डवत् निवेदित किया श्रीर श्रमेने श्रमीष्ट से वे उन्हें श्रवगत कराने लगे। उनकी बातें सुन छेने के बाद महापुरुष ने कहा: "वत्स, तुम्हारे सद्गुरु उपयुक्त लग्न की प्रतीक्षा में तैयार बैठे हैं। वे स्वयं श्राकर तुमपर कृपा करेंगे। तुम श्रवीर मत होश्रो।" इसके वर्षों पहले एकबार कुछ दिनों के लिए, श्रीविजयकुष्ण काशी जाकर श्री तैलंग स्वामी का सान्निच्य भी प्राप्त कर चुके थे। कभी-कभी पूरा-का-पूरा दिन वे उन्हीं के पास बैठे-बैठे व्यतीत कर देते। उनके स्नेह श्रीर सान्निच्य की गहरी छाप श्रीविजयकुष्ण के श्राध्यात्मिक जीवन पर पड़ी थी।

अद्मृत भ्राकर्षण था, योगिराज श्री तैलंग स्वामी में । वहाँ, उनके पास बैठ जाने के बाद, समय कैसे बीत जाता था, इसका पता श्रीविजयकृष्ण को चलता ही नहीं था। उन्हें भूख-प्यास की प्रतीति तक नहीं होती थी। पर कभी-कभी गोसाइँ जी को दिन भर अपने पास निराहार बैठा जानकर, योगिराज उनके लिए श्राहार की व्यवस्था करा देते थे।

तैलंग-स्वामी मनमौजी स्वमाव के महापुरुष थे। उनके जी में जब धाता, तब वे गंगा में कूद पड़ते। कमी श्रसी घाट पर गंगा की घारा में कूदते श्रीर घारा पर बहते-बहते मणिकणिंका घाट तक चले जाते। विजयकृष्ण को उस महापुरुष के पास बैठे रहने का नशा लग गया था। इसलिए जब वे गंगा की धारा में जहाँ बहते मिलते, वहीं, गंगा-तट पर, गोस्वामी श्रीविजयकृष्ण भी खड़े हो जाते श्रीर किनारे-किनारे चलकर उनका अनुवर्त्तन करने लग जाते। कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता कि श्रीतैलंग स्वामी विशाल प्रस्तर-मूर्ति की मौति कहीं निश्चल होकर बैठ गये हैं, श्रीर श्रद्धालु मक्तों की मण्डली एक-के-बीद-एक, झुण्ड बनाकर श्राती है तथा उनपर राशि-राशि विल्वपत्र श्रीर घड़ों गंगा-जल चढ़ाये चली जा रही है! उस समय उपस्थित जन-मंडली भी "नमः जल चढ़ाये चली जा रही है! उस समय उपस्थित जन-मंडली भी "नमः शिवाय, ऊँ नमः शिवाय" का उच्चार करने लग जाती है।

बड़ा ही भ्रनुपम, प्राण-स्पर्शी दृश्य उस समय उपस्थित हो जाया करता था। इस दृश्य को श्री विजयकृष्ण मंत्र-मुख की माँति टकटकी लगाये देखा करते थे।

गंगा-तीर पर श्री तैलंग-स्वामी की जलमग्न मूर्ति की खोज में, चलते-गंगा-तीर पर श्री तैलंग-स्वामी की जलमग्न मूर्ति की खोज में, चलते-चलते, एक दिन, श्री विजयकृष्ण थककर चूर हो गये। पर उन्हें उनका कहीं पता नहीं चला। ग्रन्ततः मन मारकर श्री विजयकृष्ण, मणिकणिका घाट पर पता नहीं चला। ग्रन्ततः मन मारकर श्री विजयकृष्ण, मणिकणिका घाट पर जाकर बैठ रहे। थोड़ी देर के बाद, उन्होंने देखा कि तैलंग-स्वामी जी, जाकर बैठ रहे। थोड़ी देर के बाद, उन्होंने देखा कि तैलंग-स्वामी जी, वहीं, गंगा की घारा से ग्रचानक निकल कर, ग्रा रहे हैं। सामने ग्राकर वहीं, गंगा की वारा से ग्रचानक निकल कर, ग्रा रहे हैं। सामने ग्राकर वन्होंने श्री विजयकृष्ण से कहा—''ग्रजी, तुम भी स्नान कर लो, सुम्हें ग्राज मैं उन्होंने श्री विजयकृष्ण से कहा—''ग्रजी, तुम भी स्नान कर लो, सुम्हें ग्राज मैं

श्री विजयकृष्ण ग्रसमंजस में पड़ गये। उन्होंने कहा—"स्वामीजी, मेरी ग्रारंभिक दीक्षा तो मेरी माँ ने ही पूरी कर दी थी।" पर स्वामीजी माननेवाले जीव नहीं थे। उन्होंने विजयकृष्ण की पीठ पर एक घौल जमाकर, मानो ग्रपना पुराना ग्रादेश दुहरा दिया।

दोनों हाथ जोड़कर श्री विजयकुष्ण ने निवेदन किया ३ ''वावा, बात यह है कि मंत्र-तंत्र पर में श्रवतक भी उतना विश्वास नहीं करता। फिर, ऐसा भी तो है कि मैं श्रवतक ब्राह्म-समाज का ही सदस्य हूँ।''

मगर इन वातों पर विचार करने की कोई स्नावश्यकता तैलंग स्वामी को कतई नहीं हुई। एकवार फिर उनका माथा स्नादेश-सूचक मुद्रा में हिला। विजयकृष्ण को उन्होंने वलपूर्वक खींचकर गंगा में स्नान करने की खातिर वाध्य कर दिया। उसके बाद वे किंचित् मुस्कुराकर बोले: "सुनो बच्चे, तुम्हें यह मंत्र दे-देना एक विशेष कारण से स्नावश्यक हो गया है। सभी तो केवल तुम्हारी शरीर-शुद्धि के लिए इसका प्रयोजन है। मैं तुम्हारा दीक्षा-गृह नहीं हूँ। वे तो कहीं दूसरी जगह पर हैं। शुम लग्न स्नाने पर, उनके साथ तुम्हारा साक्षात्कार शी ह्य ही होने वाला है।"

ग्रीर तैलंग महाराज द्वारा प्रदत्त उस मंत्र का गोसाई जी ने दीर्घकाल तक जप किया था।

एकवार ब्राह्म-समाज के प्रचार-कार्य के सिलसिले में श्री विजयकृष्ण गया पहुँचे थे। पास में ही था 'ग्राकाशगंगा' नामक पहाड़। सिद्ध रामायत साघु श्री रघुवरदासजी का ग्राश्रम पास में ही था। गोसाई जी एक दिन उनसे मिलने के लिए निकल पड़े।

वावा के चरणों में सिर टेककर उन्होंने निवेदन किया : "प्रभो मैं बड़ा ही अज्ञानी हुँ; मुझ पर ग्राप दया करें। जिससे परा मक्ति का उदय हो, वैसा ग्राकीर्वाद कृपया ग्राप मुझे दें।"

रघुवरदासजी स्नेहसिक्त माव के साथ वोले : ''वत्स, जो तुम्हारी तरह श्राक्तं है, उस पर मक्ति देवी की कृपा क्यों नहीं होगी ? घैर्य रखों । तुम्हारी मनष्कामना ज्ञीन्न ही पूरी होगी।''

विजयकृष्ण के प्रति बाबा के स्नेह की कोई सीमा नहीं। श्रपने हाथों उन्होंने विजयकृष्ण के लिए मोजन तैयार किया और उन्हें यत्नपूर्वक खिलाया। भक्तसिद्ध महापुरुष की विमूति का दर्शन कर लेने के बाद गोसाईंजी श्रवाक् हो गये।

बाबा के बुलाने पर आकाशचारी पक्षियों के दल नीचे उत्तर आते थे। वे आजाकारी पालतुओं की तरह उनके कन्घों पर आ बैठते; चोंच से खोद-

खोद कर उनकी जटा के बालों को सुलझाते। जंगली घौपायों पर भी बाबा का ऐसा ही प्रेम-प्रमाव था। ग्राश्रम के ग्रास-पास घना जंगल था। कभी-कभी, उसमें से निकलकर एक-दो बाघ भी श्रा-जाया करते। बाबा के द्वारा स्नेह पूर्वक फटकारे जाने पर, वे हिंस्र बाघ भी सिर झुकाकर खड़े हो जाते। फिर बाबा जब उन्हें लौट जाने का ग्रादेश देते, तब चूप-चाप, श्रपने श्रावास को वे लौट जाते थे।

उन्हीं महापुरुष के श्राश्रम में कुछ दिनों तक रहकर, श्राकाशगंगा पहाड़ के शान्त मनोरम परिवेश में गोसाईंजी साधन-भजन करते रहे।

थोड़ी दूर हटकर, ब्रह्मयोनि पहाड़ पर, एक दूसरे महापुरुष रहा करते थे। गोसाईंजी एक दिन उनके दर्शन के निमित्त विदा हुए। पहाड़ से उतरते समय वे 'गोड़घोया' नामक श्रिधत्यका पर पहुँचे। वहाँ किसी ने उन्हें बताया कि चैतन्य महापुरुष को उसी स्थान पर श्रपने क्यामसुन्दर ने दर्शन दिया था। यह सुनने के साथ ही गोसाईं जी के श्रन्तर में एक दिव्य उन्माद का जागरण हो गया।

विजयकृष्ण के मानस-पटल पर महाप्रमु की वह प्रेम-विह्नल छ्वि उद्मासित हो उठी, जिसका पावन आलोक उस सानुभूति को अवतक गद्द्ग वनाये हुए है। 'कृष्ण रे! बाप रे!' कहकर महाप्रमु चैतन्य वहीं लोट-लोटकर रोये थे। वह इलाई जैसे 'गोड़घोया' के आकाश-वातास को अवतक मी स्नेह-मंथर किये हुई है। अलौकिक मावदशा से वह स्थान अवतक स्निग्ध है। गोसाईंजी अचानक वहीं सुघवुष खो बैठे।

उनके हृदय में अलौकिक प्रेम की बाढ़ उफनाने लगी। इन्द्रिय, बुढि और मन के घेरे, जैसे, एकवारगी टूटकर गिर पड़े। मन में इष्ट दर्शन की आकांक्षा और भी तीव्रतर होने लगी। सद्गुरु के दर्शन की आशा में वे गिन-गिनकर घड़ी बिताने लगे।

१२६० साल का ग्राषाढ़ मास । उस दिन भोर से ही श्री विजयकृष्ण ग्राकाशगंगा पहाड़ पर बाबा रघुवरदासजी के श्राश्रम में बैठे हैं । उन्होंने सुना है कि पहाड़ की चोटी पर एक महान् शक्तिघर महापुरुष का ग्राविर्माव हुआ है ।

उनकी सेवा में प्रस्तुत करने के विचार से कुछ फल-मूल हाथ में लिये, वे उसी क्षण, उस चोटी की ग्रोर विदा हुए । चोटी पर यथास्थान उन्हें एक दिव्य कान्ति-सम्पन्न महापुरुष दिखाई पड़े । प्रपलक दृष्टि से श्रीविजयक्रष्ण उस महापुरुष की ग्रोर देखते-देखते निश्चेष्ट हो गये। घीरे-घीरे तन-मन की सुधि जाती रही। उस लोकोत्तर महापुरुष में वस्तुतः कोई ग्रात्म-विस्मृतिकारिणी ग्रमोध ग्राकर्षण था। विजयकृष्ण का ग्रस्तित्व, द्रवीमूत होकर, जैसे, उस महापुरुष के चरणों में लोटना चाहता हो। उन्हें गुरु के रूप में वरण करने के लिए श्री विजयकृष्ण ष्याकुल हो उठे।

महापुरुष ने विजयकृष्ण की प्रणामांजिल को स्वीकृत कर, उन्हें, जमी धपना श्राशीर्वाद प्रदान किया, तभी विजयकृष्ण को लगा कि उनके मन-प्राणों को किसी श्रानवंचनीय श्रानन्द ने लवालव भर दिया है श्रीर उस पूर्णता के प्रमाव से उनका सम्पूर्ण श्रस्तित्व किसी श्रपूर्व कान्ति में धुलकर एकवारगी जगमगा उठा है। महापुरुष के पाँव उन्होंने पकड़ लिये श्रीर कातर भाव से उन्होंने दीक्षा के लिए प्रार्थना की।

उनकी प्रार्थना स्वीकृत कर ली गई। दीक्षा छेने के साथ-साथ वे गुरु के चरणों में गिर पड़े श्रीर उनका वाह्यज्ञान एकवारगी लुप्त हो गया। जब वे होश में श्राये, तो उन्होंने देखा कि उनके गुरु श्रन्तर्धान हो चुके हैं।

कितने अर्से के बाद दिखाई पड़े थे जीवन-नैया के खेवनहार और कितनी जल्दी पड़ी थी, उन्हें, इस तरह लुप्त हो जाने की ? गोसाईंजी का दिशाज्ञान सुप्त हो गया और एक विचित्र उन्माद ने उन्हें घर दबाया। जैसे भी हो, पर सद्गुरु को तो अब ढ्ँडना ही होगा। उन्हें पुनर्वार ढूंढ़े बिना शान्ति कैसे मिलेगी? श्री विजयकृष्ण, उस दिव्य उन्माद के आवेग में, गया अंचल के हर पहाड़ पर जाकर, अपने सद्गुरु को ढुंढ़ते रहे।

दिन्य उन्माद के संघान-भ्रमण के बीच, रामशिला पहाड़ के एक निर्जन अरण्य में, श्री विजयकृष्ण की आँखों के सामने, एक दिन, कृपालु गुरु महाराज की उज्जवल मूर्ति, पुनर्वार अचानक आविर्मूत हुई। सान्त्वना देते हुए सद्गुरु ने कहा: "बच्चा, घवड़ाओं मत। साघन, भजन करते रहो। वक्त आने पर तुम्हें पूरी सिद्धि प्राप्त हो जायगी।"

इतना कहकर गुरुदेव पुनः अन्तर्घान हो गये।

गोस्वामी विजयक्र<sup>डण</sup> के गुरु महाराज का नाम था—श्री ब्रह्मानंद स्वामी। साथु-मन्डली में उन्हें 'परमहंसजी' के नाम से पुकारा जाता था।

उनके पूर्वाश्रम को मूमि पंजाब प्रान्त में थी। पहले नानक पंथियों के एक उदासी सप्रदाय के प्रखाड़े में उनका निवास था। नानक पंथी रीति के अनुसार मिनत-साधक के रूप में उन्होंने आरम्मिक दिनों में साधना की थी। बाद में उन्हें एक महायोगी का आश्रय प्राप्त हुआ था। उन्हीं के बताये मार्ग पर चलकर अन्ततः ब्रह्मज्ञ महापुरुष के रूप में उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी।

श्रव परमहंसजी का श्रासन था हिमालय के शिखर पर मानस-सरोवर के किनारे। श्रपनी साधना-मूमि की बात वे श्रत्यन्त घनिष्ठ शिष्यों को ही कमी-कमी, थोड़ा-थोड़ा करके बता दिया करते। वे कहा करते कि जन-साधारण जिस 'मान-तालाव' के मौगोलिक क्षेत्र से परिचित है, योगियों की साधन-मूमि का मानस-सरोवर उससे पृथक् है। उस वास्तविक मानस-सरोवर के तट पर पहुँचना सामान्य जन के लिए सम्भव नहीं है। वहाँ वही जा सकता है जिस पर सद्गुरु की कृपा होती है, तथा जिसमें श्रनुरूप योग-शिवत का श्राविर्माव हो चृका हो।

उपर्युंक्त परमहंसजी की ही कृपा प्राप्त कर, श्री विजयकृष्णको सिद्धिलाम हुया और वे ाप्तकाम हुए। उनके जीवन में श्रलौकिक विभूतियों के एक-से-बढ़कर एक चमत्कार देखे गये। किन्तु यह मी सच है कि उनके समस्त कर्मों को नियन्त्रण, श्रन्तराल में रहकर, स्वयं उनके सद्गृह महाराज ही, निरन्तर कर रहे थे। जब जैसी सावना की श्रपेक्षा होती, तब वैसा निर्देश भी, निगूढ़ माव से, वही उन्हें दे जाया करते थे। विजयकृष्ण के जीवन के प्रत्येक स्तर में इसी गुढ-कृपा का रस-मास्वर तेज श्रोतप्रोत हो गया था।

दीक्षा के उपरान्त एक दिन यकायक गोसाई जी के पूर्वजीवन की स्मृति जग पड़ी। उस दिन वे फल्गु नदी के उस पार के तीर पर अवस्थित रामगया क्षेत्र में विचरण कर रहे थे। वहीं नृसिंह मंदिर में प्रवेश करने के साथ-साथ, उनकी स्मृति को ग्रावृत करनेवाला जन्मान्तर-पटल यकायक उघर गया। पूर्व-जन्म के संन्यास-जीवन के दृश्य उन्हें एक-एक कर याद ग्राने लगे।

याद ग्राया कि इसी मंदिर में तीन ग्रन्य जनों—साधु ग्रों के साथ वे उस जन्म में साधन-मजन किया करते थे। वहीं पर वरगद का एक वृक्ष था, जिस पर उन्होंने ग्रपने उस पिछले जन्म में 'ग्रोंम् राम'—ऐसा मन्त्र लिख छोड़ा था। सोज करने पर वह वृक्ष भी मिला और उस पर खुदा हुग्रा वह मंत्र भी। समय बीतने के कारण खुदाई ग्रस्पष्ट जरूर हो गई थी, पर इसके बावजूद उस मंत्र को समय की परतों ने पूरे तीर पर मिटाया नहीं था।

उसी ग्रंचल में 'बराबर' नामक एक पहाड़ था, जिस पर ग्रनेक साधु-फंपासियों के तपः क्षेत्र में । वहीं विजयक्रिक्ण की मेंट प्रसिद्ध योगी बाबा ७/२८ गंभीरनाथ से हुई । योगिराज की कृपा और साधन-निर्देश प्राप्त कर गोसाई जी के जीवन में अध्यात्म का नया प्रकाश उदित हुआ ।

ग्रव ग्राकाश गंगा पहाड़ की एक निर्जन कन्दरा में गोसाई जी साधना का ग्रासन लगाकर बैठ गये। उनके चरित्र की यह विशिष्टता थी कि वे जिस बत का संकल्प ठान लेते उसे पूरा किये विना नहीं छोड़ते थे। ग्राहार-निद्रा की ग्रपेक्षा को भूलकर वे साधना की गंभीर भूमिका में निमग्न हो जाते ग्रौर गुरु के द्वारा दिये गये निर्देशों के पथ पर निरंतर ग्रग्रसर होते रहते।

बाद में बाबा रघुवर दांस ने गोसाईं जी की उस कृच्छू साधना का वृत्तान्त लोगों को बताया । उन्होंने कहा कि श्रीविजयकृष्ण ने एक ही ग्रासन में पूरे ग्यारह दिन गुजार दिये थे । इस गंभीर ध्यानावस्था में उनकी शरीर-रक्षा के निमित्त बाबा ने सारे सम्भव प्रयत्न किये थे । ऐसा नहीं होता तो उस कठोर तपस्या की ग्रवधि में साधक को घरती पर जीवित रखना ग्रसम्भव हो जाता ।

इस तपस्या के बाद परमहंसजी ने श्री विजयकृष्ण को काशी जाने का निर्देश दिया। वहाँ जाकर श्री हरिहरानन्द सरस्वती के निकट उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। ग्रेंब श्री विजयकृष्ण को नवीन नाम मिला—श्री 'ग्रच्युतानन्द सरस्वती'।

संन्यास के अनुष्ठान के साथ-साथ विजयकृष्ण ने संसार के अविलम्ब त्यांग का निश्चय कर लिया । किन्तु उनके इस संकल्प में बाधा दी स्वयं उनके गुरुदेव परमहंसजी ने ।

एक दिन काशीधाम में परमहंसजी सहसा आविर्मृत हुए और उन्होंने श्रीविजयकृष्ण से कहा: "वत्स, तुम संपार का त्याग मत करो । पहले की तरह गृहस्थाश्रम में ही रहा करो । तुम्हें जो साधन प्राप्त हो चुके है, उन्हें लेकर आगे बढ़ चलो । जीवों के कल्याण के ही निमित्त तुम्हें संसार में रहना होगा । बाह्य समाज को छोड़ने की चिन्ता में व्यस्त होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है । जैसे-जैसे समय बीतता जायगा, बैसे-बैसे ये सारे सांसारिक संबंध उसी तरह छूटते चले जायगे, जैसे कि सांप के घरीर से कैंचुली आपही, खिसक कर छूट जाया करती है।"

गुरु का निर्देश पाकर श्रीविजयकृष्ण काशीधाम से लौटकर पुनः ग्राकाश-गंगा पहाड़ पर वापस आ गये इसवार उन्होंने श्रीर भी कठोर तपस्या शुरू कर दी । सदगुरु परमहंसजी इस श्रविध में उपयुक्त भवसर पर वारंबार आविर्म्त होते रहे। उत्तम श्रविकारी शिष्य को वे योग की दुरुह साधनाश्रों का निर्देश देकर, फिर श्रन्तर्धान हो जाया करते थे। गोसाई जी ने एक दिन कया-प्रसंग में योगी की अलौकिक शिक्त और योगविमूित के संबंध में संदेह प्रकट किया। परमहंसजी को यह समझने में देर नहीं लगी कि इस युक्तिबादी बिष्य को लोकोत्तर विमृतियों के प्रति सहज विक्वास तब तक नहीं होगा, जब तक कि इसे योगैश्वर्य का प्रत्यक्ष परिचय नहीं करा दिया जाय।

उसी दिन सद्गृह परमहंसजी ने अणिमा-लिंघमा आदि अष्टिसिद्धियों की अनेक आश्चर्यंजनक विभूतियों का गोसाई जी को प्रत्यक्ष अनुभन्न करा दिया। योग शक्ति के एक-एक चमत्कार के प्रत्यक्ष साक्षात्कार से वे विस्मित और अभिमान की जो भित्तियाँ गोसाई जी को अभिमूत होते रहे। विद्या-बुद्धि और अभिमान की जो भित्तियाँ गोसाई जी को अब तक हेतुबादी बनाये हुई थीं, वे यकायक टटकर गिण्या । गुरू महाराज की एक दिन की योगलीलाओं को देखकर ही शिष्य को विस्मित और अवाक हो जाना पड़ा।

ग्राकाशगंगा पहाड़ के गहन-बन-प्रान्तर में एक दिन एक व्यक्ति मरा पड़ा था। परमहंसजी योग बल के सहारे उस मृत देह में मूक्ष्म शरीर के साथ प्रवेश कर गये। मृतक शरीर शनै: शनै: सप्राण होकर उठ बैठा और गोसाई जी के सामने ग्राकर जम गया। यह दृश्य देखकर गोसाई जी के तो होश उड़ गये। वे विमूढ़ भाव से उस जीवित शव को देखते ही रह गये।

इसके बाद परमहंसजी उस शरीर से निकलकर पुनः ग्रपने शरीर में प्रविष्ट हो गये। उन्होंने ग्रपने शिष्य को बिहँसते हुए पूछाः ''क्योंजी, ग्रब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना ?

गुरु की कृपा से इन्हीं दिनों गोस्वामीजी को भी ग्रष्ट सिद्धि का ऐक्वर्य प्राप्त हो गया।

एक तन्त्र-सिद्ध महापुरुष भी इन्हीं दिनों गया में ग्रा पहुँचे थे। गुरु का निर्देश पाकर उस शक्तिमान तान्त्रिक के भैरवी चक्र में गोसाई जी को भी योगदान करना पड़ा। तन्त्रसाधना के स्वरूप से जुड़ी कुछ धारणाएँ उसी दिन योगदान करना पड़ा। तन्त्रसाधना के स्वरूप से जुड़ी कुछ धारणाएँ उसी दिन गोसाई जी को प्राप्त हो गईं। शिष्य का निजस्व तो उसका ग्रपना साधन-पथ गोसाई जी को प्राप्त हो गईं। शिष्य का निजस्व तो उसका ग्रपना साधन-पथ हो होता है। पर इसके बावजूद उनके गुरु ने ग्राध्यात्मिक मार्ग की ग्रन्य बहु हो होता है। पर इसके बावजूद उनके गुरु ने ग्राध्यात्मिक समझ लिया था। विधि ग्रिमिजताग्रों से भी उन्हें सम्पन्न करा देना ग्रावब्यक समझ लिया था।

स्राकाश गंगा पहाड़ पर गोसाई जी कठिन तपस्या करते रहे । तीव्र वैराग्य भीर गेरुस्रा वस्त्र—इन दो बानों को लेकर वे सहज ही पहचान लिये जाते । जनका रंग-ढंग वेख कर बन्धु बान्धवों स्रौर स्नास्मीय जनों का शंकित हो जाना ही स्वामाविक था। उन लोगों के अनुरोबों ग्रौर प्रयत्नों का ही परिणाम या कि गोसाई जो को गया छोड़कर कलकत्ता ले जाया जा सका।

उन दिन श्रीविजयकृष्ण महिं देवेन्द्रनाथ ठाकुर से मिलने गये थे । उन्होंने श्रीदेवेन्द्रनाथ ठाकुर को जब मिलतभाव के साथ प्रणाम किया, तो श्रीठाकुर उनके चेहरे को विस्मय-विमूढ़ होकर एकटक देखते ही रह गये । गोसाई जी के मुखमण्डल से श्रपूर्व दिव्य कान्ति उद्मासित हो रही थी । श्रीदेवेन्द्रनाथ ठाकुर ने व्यग्न होकर कहा : "गोसाई, तुम तो विल्कुल ही बदल गये हो । तुमने निश्चित रूप से कोई श्रमूल्य चीज प्राप्त करली है । कहाँ मिला तुम्हें वह अनमोल धन ?"

गोस्वामीजी ने उत्तर दिया : "गया के पहाड़ पर । एक ब्रह्मज्ञ महापुरुष ने कृपा कर कुछ दे दिया है।"

श्री देवेन्द्रनाथ ठाकुर बोले: "समझ गया। तुमने जो पाया है उससे तुम धन्य हो गये। तुम्हारा उद्धार हो गया। ग्रब इस देव-दुर्लम धन को कहीं गर्वों मत बैठना। यह ग्रौर बात है कि तुम ब्राह्म-समाज में ग्रब रहो या मल रहो। मगर जो पा चुके हो उसे जुगाकर जरूर रखो।"

श्री केशवचंद्र सेन की कन्या का कूचिवहार में विवाह हो जाने के बाद, बाह्य-समाज में दलगत विरोध उपस्थित हो गया था। इसी समय में श्रीविजय-कृष्ण श्रीर श्रन्यान्य नेताश्रों ने मिलकर साधारण ब्राह्य-समाज की स्थापना की।

इसके बाद गोसाईंजी पूर्वबंग जाकर प्रचारक के रूप में ब्राह्म-समाज का काम करने लगे। इसके साथ-साथ उनकी निजी साधना भी जारी थी। दिन भर का निर्धारित कार्य पूरा कर लेने के बाद वे श्रपनी गंभीर साधना में निमग्न हो जाया करते।

साघना के क्रम में एक के बाद दूसरी बाघा ग्रक्सर उपस्थित होती रहती थी। किन्तु गोसाईंजी के समर्थ गुरु उनकी सहायता के लिए, वैसे संकट की घड़ियों में, प्रायः नित्य ही ग्राविर्मूत हो जाया करते। ग्रपने शिष्य को वे शनै: शनै: साधना के उच्चतर सोपान पर ले चलने के लिए सदैव तत्पर रहा करते थे।

एकवार यकायक गोसाईंजी के सर्वांग शरीर में असहा ताप का अनुभव होने लगा। इस प्रदाह ने उनके अन्तर के रस को भो सोखना शुरू कर दिया था। एक दिन, उसी दाह-जवाला की अविधि में गोसाईंजी के गुरु परमहंसजी महाराज सहसा आविर्मूत हो गये। उन्होंने कहा: 'वत्स, तुम अब ज्वालामुखी पर चले जाओ। वहीं जाकर तपस्या करो। तभी यह देह-ताप दूर होगा।' गुर के निर्देश के अनुभार अनुष्ठान करने के बाद गोसाईजी के शरीर का वह प्रदाह कुछ ही दिनों में मिट गया और उन्हें शान्ति मिली।

सद्गुरु की कृपा और अपनी कठोर तपस्या का फल इसके कुछ ही दिनों के बाद प्रकट होने लगा। साधक विजयकुष्ण के जीवन में दिव्य जीवन की ज्योति उद्मासित हो उठी। ढाका के गेण्डारिया धाश्रम में वे जिन दिनों साधना-रत थे, उन्हीं दिनों उनकी कामना पूरी हुई श्रीर उन्हें मगवद्-दर्शन प्राप्त हुआ। उनके श्रंग-प्रत्यंग से दिव्य श्रामा फूट पड़ी। जो कोई उनके दर्शन के निमित्त श्राता, वह उनकी श्रपूर्व कान्ति को देखकर चिकत हो जाता।

साधना के जीवन की पूर्णता के श्रनन्तर गोसाईंजी के श्राचार्य रूप का आविर्माव हुग्रा। परमहंसजी ने उन्हें श्रधिकारी सत्पात्रों को दीक्षा प्रदान करने की श्रनमित देदी थी।

गोस्वामीजो के दीक्षा-दान का एक वैशिष्ट्य निरपवाद रूप से लोक गोचर होता रहा । जब कभी कोई उनके पास दीक्षा प्राप्त करने की प्रार्थना के साथ उपस्थित होता, तो गोसाईंजी उस प्रसंग में नैपथ्य में विद्यमान श्रपने सद्गृष् से निवेदन करते । सद्गृष्ठ की अनुमित प्राप्त हो जाने के बाद ही वे किसी दीक्षार्थी को नामजप या दीक्षा-बीज के हारा दीक्षित करते थे ।

बाह्य-प्रचारक श्रीनगेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय ने गोसाईजी के दीक्षा-दान संबंधी श्रामीकिक श्रनुभव का वर्णन करते हुए एक मनोरम घटना का उल्लेख किया है। गोस्वामीजी उस दिन एकान्त में बैठकर नगेन्द्रनाथ को दीक्षा दे रहे थे। सहसा नगेन्द्र नाथ की दृष्टि में एक ग्रद्भुत दृश्य उद्भासित हो उठा। उन्होंने देखा कि गोसाईजी के पीछे एक दीर्घकाय स्वेत मूँ छ दाढीवाले ज्योतिमेंय पुरुष खड़े हैं।

जब गोसाईंजी से नगेन्द्रनाथ ने ग्रपना ग्रनुमव बताया, तो बिहँसकर बोले: "ग्रापने गुरुदेव परमहंसजी को ही देखा है। ग्राप पर उनकी ग्रपार को हो ते पाते। प्रत्येक दीक्षा-दान के कृपा न होती, तो ग्राप उन्हें इस तरह देख नहीं पाते। प्रत्येक दीक्षा-दान के ग्रवसर पर मेरे शरीर का श्रवलम्बन करके वे ही सारे कार्य संपन्न करते हैं। ग्रवसर पर मेरे शरीर का श्रवलम्बन करके वे ही सारे कार्य संपन्न करते हैं। में तो निरा यंत्र हूँ: यंत्री वे स्वयं ही हैं।"

गोस्वामीजी के साधन-दान की रीति थी सरल और सहज-साध्य । उसमें गोस्वामीजी के साधन-दान की रीति थी सरल और सहज-साध्य । इसके साथ-प्रत्येक इवास के साथ गुरु-प्रदत्त नाम का जप करना होता था । इसके साथ-प्रत्येक इवास के साथ गुरु-प्रदत्त नाम का जप करना होता था । इसके साथ-प्रत्येक प्राणायाम की किया भी रहा करती थी । इसके स्रतिरिक्त स्राहार-विहार, साथ प्राणायाम की किया भी रहा करती थी । इसके स्रतिरिक्त स्राहार-विहार, स्वाचार स्रीर धर्म-निष्ठा के संबंध में कुछ निर्देशों का कठोरता-पूर्वक पालन करना भी स्रावश्यक था ।

गोस्वामीजी के द्वारा दिये जानेवाले साधन के द्वारा किसी की स्वकीय धार्मिक निष्ठा में व्याघात नहीं पहुँचता था। तभी यह संमव हुआ कि विभिन्न घर्मी ग्रीर संप्रदायों के ग्रनेक मोक्षकाभी साधक उनसे साधन ग्रीर ग्राश्रय पाकर कृतार्थ होते रहे।

दीक्षा के समय गोस्वामीजी के द्वारा शक्ति-संचारण की किया से मक्तों का चिकत-विस्मित होना प्रायः ग्रवश्यंभावी हो जाता था। स्पर्श ग्रौर मंत्रोच्चारण के साथ साथ दीक्षार्थी भक्तों को ग्रतीन्द्रिय साक्षात्कारों का ग्रनुमव होने लगता ग्रौर वे मावावेश में विभोर हो जाया करते।

दीक्षा-दान के प्रसंग में अनुरोध-उपरोध की बातों को गोसाईजी कोई महत्त्व नहीं देते थे। एकवार उन्होंने अपने परिवार की एक नौकरानी को दीक्षा दे दी थी। ठीक उसी समय एक अभिजात परिवार के किसी सच्चरित्र युवक ने भी गोसाईजों से आश्रय की प्रार्थना की। किंतु उसकी प्रार्थना गोसाईजी के द्वारा स्वीकृत नहीं की गई। इस घटना को लेकर मक्तों की मण्डलों में ऊहापोह होने लग गया।

जब उस प्रसंग के संबंध में गोसाई जी से प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा: "देखोजी, यह दीक्षा, साधन, ग्रादि पूर्णतः ग्रहैतुकी वस्तु है। यह मगवान् की ग्रकारण कृपा का दान है। वे जिसपर कृपा करते है, वही इसे पाता है। ऐसे लोगों की सूची भी उनके पास शायद पहले से ही तैयार है। इसका पता सदगुरु के ही माध्यम से लगता रहता है। ग्रनुरोध ग्रीर प्रार्थना करने से इस संबंध में कुछ होता जाता नहीं है।"

महायोगी भोलानंद गिरि महाराज श्रीविजयकृष्ण का, साधक और श्राचार्य के रूप में, ग्रत्यिक सम्मान करते थे। एकवार कोई विशिष्ट बंगाली सज्जन गिरि महाराज के समझ साधन-प्रार्थी बनकर उपस्थित हुए। महाराजजी ने कहा: "ग्ररे तुम मेरे पास क्यों चले ग्राये? वहाँ तो ग्राप ही ग्राशुतोष मौजूद है। उनसे ले-लो।"

श्रीविजयकृष्ण को वे 'ग्राश्तोष' के नाम से स्नेहपूर्वक पुकारते थे। सचमुच विजयकृष्ण ग्राश्तोष ही थे क्योंकि वे ग्रितिशी हा किसी पर कभी भी प्रसन्न हो जा सकते थे। इसलिए भी श्री भोलागिरि महाराज ने श्री विजयकृष्ण के देहावसान के पहले किसी बंगाली मक्त को दीक्षा देना स्वीकृत नहीं किया।

लोकनाथ बह्यचारी ग्रौर गोसाईं जी के बीच घनिष्ठ स्तेह-संबंध लगातार विद्यमान रहा । उस समय ब्रह्मचारीजी 'बारदी' नामक ग्राम में रहा करते थे । उनकी श्रायु उस समय पौने दो सौ साल से कम नहीं थी । शानितधर महापुरुष का स्वभाव कठोर ग्रीर उग्र था। मगर गोसाईंजी के प्रति उनके स्नेह की कोई सीमा न थी। श्रीविजयकुष्ण भी जब तक उनसे मिल नहीं लेते, तब तक उन्हें चैन नहीं। इन दो महापुरुषों का मिलन था गंगा-यमुना के प्रयाग-संगम की तरह। दोनों के रंग-ढ़ंग ग्रलग-ग्रलग होते हुए भी, उनके मिलने से दिव्य ग्रानंद की ग्रजस्र धारा प्रवाहित होती रहती थी।

स्वमावतः दुर्मुख श्रीर रुक्ष होने के बावजूद, ब्रह्मचारीजी जब गोस्वामीजी को देख लेते, तो उनके उल्लास का बाँध टूट जाता। एकवार गोसाईजी उनसे मिलने गये, तो ब्रह्मचारीजी ने एक वैष्णव बंधु से परिहास करते हुए कहा: "सुनोजी, तुम्हारे गौरांग की मूर्त्ति है मिट्टी की श्रथवा पत्थर की। श्रीर, श्रब देख लो मेरे गौरांग को, जो सदेह जीवन्त होकर हमारे सामने विद्यमान हैं।"

सच तो यह है कि गोसाईंजी से परिचय के पहले श्री लोकनाथ ब्रह्मचारी को बहुत कम लोग जानते थे। विशेषतः शिक्षित समाज में ग्रीर सो भी पूरे देश में, उनका परिचय लोगों को तभी मिला, जबकि वे गोसाईंजी के संपर्क में ग्रा गये।

यब गोसाईं जी ग्राध्यात्मिक जीवन के उस घरातल पर पहुँ च चुके थे जहाँ कोम, मजहब ग्रौर संप्रदायों के मेद समाप्त हो जाया करते हैं परमहंस जी का कथन ग्रब सचमुच ही फिलत हो गया था। साँप की कैंचुली की तरह, एक दिन, ब्राह्म-समाज का ग्रावरण-मेद ग्राप ही खिसक कर गिर पड़ा। १६०५ ई० में गोसाईं जी ने ब्राह्म-समाज का त्याग कर दिया। गेण्डारिया का ग्राश्रम शिष्य-मण्डली के उत्साह ग्रौर प्रयत्न से घीरे-धीरे जम गया था। गोसाईं जी के चारों तरफ दिख्य ग्रानंद का वातावरण फैलने लग गया। प्रायः प्रत्येक दिन योग, तप ग्रौर भजन के साथ-साथ जास्त्रपाठ, धर्मालोचन ग्रौर नामकी तंन का समारोह भी जुड़ने लग गया।

इसी बीच गोस्वामी श्रीविजयकृष्ण उत्तर बिहार के दरभंगा नामक शहर में श्रपने एक अन्तरंग से मिलने गये श्रीर वहीं उन्हें पेचिश ने घर दबाया। रोग ने इतना भयंकर रूप घारण कर लिया था कि बिछावन से उठना संभव नहीं रह गया। डाक्टरों की चिकित्सा से कोई फायदा नहीं हो रहा था। ऐसा स्पष्ट हो गया था कि गोसाई जी अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं।

सन्धु-बान्धवों ग्रौर भक्तों ने उम्मीद खो दी। ऐसे ही समय में, एक दिन, एक गौरवर्ण दीर्घकाय संन्यासी बाहर के बरामदे पर चुपचाप ग्राकर बैठ गये। लोगों का मन इतना दुखी ग्रौर चंचल था कि किसी का भी घ्यान उस वृद्ध

संन्यासी की ओर ब्राक्रष्ट नहीं हुआ। उसी दिन श्रपराह्म बेला गोसाई जी की हालत यकायक सुधरने लग गई।

संकट टल गया और गोसाईं जी शीघ्र ही पूरे तौर पर स्वस्थ हो गये। इतना हो नहीं, उसी शाम को जब कीत्तंन हो रहा था, तो गोसाईं जी ने तुमुल स्वर में योगदान देकर कीर्त्तन-मंडली में बैंठे लोगों को एकवारगी चिकित कर दिया। डाक्टरों और भक्तों के स्रवाक् स्राह्मर्य की कोई सीमा न थी।

बाद में गोसाई जी ने मक्त-मंडली को स्वयं ही बता दिया: ''तुम लोगों ने उस और व्यान नहीं दिया। बरांदे पर अकेले-अकेले जो साबु गुमसुम हो कर वैठें थे, वे ही तो थे मेरे गुरुदेव महाराज -परमहंसजी। आप उपस्थित हो कर वे मृत्यूयोग का निवारण कर गये हैं। मेरे पास आकर उन्होंने मुझे यह मी कह दिया कि अभी तुम्हें जीवित रखना, जन-कल्याण के लिए, आवश्यक है।"

संकट के समय शिष्यों की रक्षा करने ग्रीर उन्हें ग्राश्रय प्रदान करने के लिए गोसाईं जो सतत तत्पर रहा करते थे। एक वार उन्होंने महेन्द्रनाथ नामक ग्रपने किसी शिष्य को किसी श्रावश्यक कार्य से ढाका से बाहर-कलकत्ता मेजा। महेन्द्रवाबू उसी कार्य के प्रसंग से कलकत्ते के बड़ा बाजार से होकर चले जा रहे थे। उन्हें जोरों की मूख लगी थी, किन्तु जेव में सिर्फ चार पैसे बच रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि ग्रागे की दूकान पर वे उन पैसों से दूव खरीद कर पीलेंगे।

वे ऐसा सोच ही रहे थे कि उनके सामने मिक्षा के लिए हाथ फैलाकर एक साधु खड़े हो गये। ग्रब क्या किया जाय? निदान साधु की फैली हथेली पर महेन्द्रवाबू ने उनमें से कुछ पैसे डाल दिये ग्रीर दूव पीने का कार्यक्रम रह हो गया।

जब महेन्द्रनाय ढाका वापस आये तो गोसाई जी ने स्मितहास्य के साथ उनसे कहा: "उस दिन बड़ा बाजार में आपने उस साधु को जो पैसे दे दिये, सो अच्छा ही हुआ।"

महेन्द्रवाबू यह सुनकर चिकत श्रवाक हो गये। गोसाई जी ढाका में बैठे-बठे कलकत्ता बड़ा बाजार की इस मामूली-सी घटना का लेखाजोखा किस तरह लेने रहे ? क्या गोसाई जी सर्वज्ञ है ?

बाद में गोसाई जी ने उन्हें पूरी बात खोलकर बता दी। यदि दूकाण का दूध खरीद कर महेन्द्रबाबू पी जाते तो उन्हें हैजा हो जाता। इस झासज संकट से उनकी रक्षा करने के लिए गोसाई जी का निर्देश पाकर ही वह साथ अनसे

मीख माँगने ठीक समय पर पहुँच गये थे। इसी का परिणाम हुआ कि दूव की कीमत के पैसे पास में न रह जाने के कारण श्रीमहेन्द्रनाथ की प्राण-रक्षा संमव हो गई।

सिद्धावस्था में भ्रारूढ़ हो जाने के उपरान्त प्रभुपाद श्री विजयकृष्ण गोस्वामी के जीवन में भ्रीर उनके भ्रास-पास एक-से-बढ़कर-एक भ्रद्भुत घटनाएँ घटित होने लग गईं। उनके शिष्य श्रीकुलदानन्द ब्रह्मचारी ने, प्रत्यक्षदर्शी होने के नाते उनमें से कुछ का वर्णन भ्रपनी डायरी में देनंदिन कम से कर दिया है। उन्होंने लिखा है—

"भोजन के उपरान्त दोपहर बेला में ठाकुर म्रामतला चले गये। महामारत का कथा-श्रवण चल रहा था। कथा के दैनिक विश्राम के बाद लगमग
दो वज गये। ठाकुर बोले: "देख रहे हो ना? म्राज म्राम के पेड़ से मधु चू
रहा है।" मैं शिर झुकाये उनकी बातें सुन रहा था। म्रतः मेरी नजर म्राम के
पेड़ पर पड़ी नहीं थी। मगर ज्यों ही ठाकुर ने ऐसा कहा, मैंने माथा उठाकर उस
म्रोर म्राम के पेड़ों पर निगाह डाली। देखा कि सचमुच पेड़ से म्रोस की बूंदों
की तरह लगातार कोई तरल चीज टपकती चली जा रही है। पेड़ के नीचे
गिरे सूखे पत्ते ही नहीं, तुलसी के विरबे भी पोर-पोर भींग गये हैं। मंदिर की
पूर्वोत्तर दिशा में छोटी-छोटी बून्दों की चकमक छिव छा गई हैं म्रोर वहाँ सब
कुछ नम हो गया है। चीटियों की चहल-पहल की कोई सीमा नहीं। पूरे पेड़ के
पत्ते-पत्ते पर मधुमिन्खयाँ मनभनाती फिर रही हैं। एक म्रद्भृत सुगंधि के मीठे
भामोद से पूरा वातावरण भीना हो उठा है।

"ठाकुर ने फिर कहा: "यह मधु क्या है, जानते हो ? श्रमी श्रीवर श्रीर धिरिवनी का श्रागमन हुग्रा है; उन्हीं लोगों ने दो-तीन पत्तों को जीम से चाट कर कहा है:—वाह, ये तो बड़े मीठे हैं, बिल्कुल शहद की तरह मीठे!

"इस वृत्तान्त पर हमलोगों को पूरा-पूरा यकीन नहीं हो पाया था। मैंने नीचे की झुकी डाली के दो-तीन पत्ते नोच कर गिरा दिये। ठाकुर चौंक कर सीत्कार कर उठे: उक्, यह क्या कर रहे हो ? इस तरह कहीं पत्ते नोचे जाते हैं ?

"हाथ में दो पत्ते उठा कर मैंने देखा—बिल्कुल पगे हुए, भीनी तरलता से सराबोर थे वे पत्ते। चाटकर देखा तो खूब मधुर स्वाद था उनमें। आश्रम के सराबोर है व्यक्तियों को उनके टुकड़े तोड़-तोड़ कर मैंने दे दिये। सबने चंखकर देखा। आम के पत्तों के वे टुकड़े सबको बिल्कुल चहुद की तरह पीठे लगे। ७/२६ फर्मी नं०

"मैंने ठाकुर से पूछा: "ग्राम के पेड़ में वस्तुतः मधु रहता है या नहीं?" ठाकुर ने कहा: 'मधु ग्राम के पेड़ में क्यों रहेगा? जिन वृक्षों के नीचे बहुत दिनों तक निष्ठापूर्वक यज्ञ-जाप, क्षाधन-मजन, तपस्या, हवन ग्रादि का ग्रामन लगता है, वे वृक्ष इसी तरह मधुमय हो जाया करते हैं। समय-समय पर ऐसे वृक्षों से मधु मी टपका करता है। खूब भिवत से पूजा की जाय तो जल भी मधुमय हो जाता है। शान्तिपुर में एक बार गंगाजल में मधुमक्खी का कीट-कोश देख खुद मुझे भी बड़ा ग्रचरज हुग्रा था। जब चुल्लू में लेकर गंगाजल का पान किया तो उसका स्वाद मधु-जैसा ही मीठा लगा। उसमें शहद-जैसी खुशबू मी थी। मैंने कुछ पुराने पेड़, यहाँ तक कि नीम के ग्रीर इमली के पेड़ भी देखे हैं, जिनसे झरने की तरह शहद टपका करता था। एक बार तो कमण्डलु मरकर मैंने वैसा मधु-श्राव पिया भी था। बाद में ग्रनुसंघान करने पर पता चला कि उन सभी वृक्षों के तले कोई-न कोई महापुरुष—सिद्ध-पुरुष कभी-न-कभी, ग्रासन लगाकर, कुछ दिनों तक, ग्रवस्थित रह चुके थे।"

कुलदानंद ब्रह्मचारी की डायरी में गोसाई जी के संबंध में एक दूसरा अद्भुत वृत्तान्त ग्रीर भी ग्रनूठा है—

"कई दिनों से ठाकुर के शरीर में निरन्तर स्वेद की तरह ब्रन्द-ब्रून्द कुछ टपका करता है। जोर-जोर से पंखा झलने पर भी उसमें कभी नहीं होती। इसिलए संदेह हुआ कि शायद यह निरे पसीने की करामात नहीं है। फिर मी उस संबंध में ठाकुर से जिज्ञासा करने की हिम्मत नहीं होती है। भींगे तौलए से ठाकुर खुद ही अपने शरीर को रह-रहकर पोंछने लगते हैं। चूं कि अपने हाथों पीठ पोंछना संभव नहीं होता, इसिलए वह काम मैं कर दिया करता हूँ। देह में खूब तेल मलकर नहा छेने के बाद शरीर की जैसी स्निग्ध कान्ति दिखाई पड़ती है, कई दिनों से, ठाकुर के शरीर की कान्ति ठीक वैसी ही दिख पड़ती है। मनुष्य के शरीर से पसीने की जगह पर शहद निकला करता है, ऐसा न तो किसी के मुँह से मैंने सुना था और न ही किसी पुस्तक में ऐसी बात पढ़ी थी। ठाकुर में एक-से-एक अद्भुत चीज देख रहा हूँ।

"कमल की छिड़की खुशवू के भीनेपन से पूरा घर-श्राँगन महमहाता रहता है। मुनगे, तितिलयाँ और मधुमिनखयाँ घर में प्रवेश करती हैं और ठाकुर के मस्तक पर परिक्रमाकार दो-चार बार घूम-मँड़रा कर बाहर चली जाती हैं। लगातार झलते रहनेवाले पंखे की हवा के झोंकों से डरकर उनमें हिम्मत नहीं होती कि वे ठाकुर के शरीर पर बैठ जायँ। श्रसंख्य चींटियाँ, कभी-कभी, कतार बाँघकर ठाकुर के ग्रासन के चारों ग्रोर चक्कर काटती हैं ग्रौर कभी-कभी ग्रासन पर भी चढ़ जाती हैं। उन्हें हटाने-झाड़ने के लिए हमें दिन-रात सतर्क रहना पड़ता है।

"ठाकुर सिर झुकाये, आँखें बंद किये, अचलवत् बैठे हैं। आँखों से लगातार आनंदार्श्च बहते चले जा रहे हैं, जिनसे वक्षस्थल ही नहीं, कौपीन तक
मींग गया है। आसन, चादर और दूसरे कपड़े भी मींगते चले जा रहे हैं।
ध्यानमग्नावस्था में ठाकुर का मस्तक प्रत्येक श्वास-प्रश्वास के साथ घीरे-घीरे
झुककर वाई और के कंधे पर टिक गया है। इस अवस्था में वे द-१० मिनट
तक रहते हैं और तब फिर ठीक से सँमलकर बैठ जाते हैं। दोपहर के चार
बजे तक वार-वार एकासन का यही कम चलता रहता है। इस बीच उनके
शरीर की जो अद्भुत आभा उद्भासित होती रहती है, उसका वर्णन नहीं
किया जा सकता। ठाकुर की इसी असीम कृपा से मैं अपने को घन्य मानता
हूँ कि मुझे पास रहकर यह देखने-सुनने का अवसर उन्होंने दे दिया है।"

उन दिनों कुलदानंद ब्रह्मचारी गोसाईं जी के ही कमरे में रहते-सोते थे। एक दिन रात के आखिरी पहर में एक भयंकर दृश्य देखकर वे चौंक पड़े। उस दिन की डायरी में उन्होंने लिखा है:

"मैंने देखा कि एक काला सर्प ठाकुर के बायें ग्रंग से सरककर उनके मस्तक पर चढ़ गया है ग्रौर थोड़ी देर तक फन काढ़कर वहीं कुण्डली मारे बैठा है। फिर घीरे-घीरे वह उनके दायें ग्रंग से सरकता हुआ नीचे उतर गया। ठाकुर ने मुझे कहा—ये ग्रासन से पैदा होनेवाले सर्प महाशय हैं। जब इन्हें सुविधा जान पड़ती है, तब ग्रा विराजते हैं। जटा बनकर पहले माथे पर छा जाते हैं, फिर थोड़ी देर तक कपाल पर फन फैलाकर विराजते हैं ग्रौर तब गायव हो जाया करते हैं।

"स्वाभाविक रूप से स्वर-नली में जो प्राणायाम ग्राप-ही-ग्राप चलता रहता है, उससे एक सुरीली व्विन निकलती रहती है। वह व्विन सुनना इस सर्प महोदय को बहुत ग्रच्छा लगता है। घर में जहाँ-कहीं कोई साँप क्यों न हो, पर उसकी ग्रावाज उसे दूर से ही सुनाई पड़ जाती है। उसी से वह ग्राकुष्ट हो जाया करता है। उसी सुर को पकड़ने की खातिर, देह पर, ग्रंगों पर ग्रौर होर पर चढ़ जाना उसके लिए जरूरी हो जाता है। नाक के पास ललाट पर शिर पर चढ़ जाना उसके लिए जरूरी हो जाता है। नाक के पास ललाट पर फण काढ़कर बैठने से सर्पजी को वह प्राणायाम-स्वर सुनने में ज्यादा सुविधा होती है। बीच-बीच में उस स्वर के साथ ग्रपनी सिसकारी मिलाकर इनको ग्रीर ग्रधिक प्रसन्नता होने लगती है। महादेव के शरीर ग्रीर मस्तक पर जो पाप रहा करते हैं, उसमें कोई श्रस्वामाविकता नहीं है। जब ठीक-ठीक साघना पलने लग जायगी, तो तुमलोगों के शरीर पर भी, इसी तरह साँप चढ़ जा सकता है। यह साँप किसी भी हालत में कोई श्रनिष्ट नहीं करता। इसका काम तो सहायता करना ही है। यह काटना तो जानता ही नहीं, केवल सीत्कार करके प्राणायाम पूरा हो जाने पर, चला जाता है।"

एकवार ढाका में शिष्यों के साथ गोसाईं जी ने वैष्णवों के प्रिय धूलट उत्सव का समारोह वड़े धूमधाम के साथ उद्यापित किया।

ब्राह्म-समाज के जंजाल से पिण्ड छुड़ा लेने के बाद गोसाई जी के जीवन में मिनत का प्रवाह मुक्त होकर अब उफान भरने लगा था। उसने समूची नगरी के लोक-जीवन को आनन्द से उद्वेलित कर दिया था। सैंकड़ों मृदंगों और झांझों के तुमुल वाद्य-रव में हिंदोलित जन-समाज प्रमुपाद को चारों और से घेर कर गाता-बजाता घूम रहा है—

हरि गाग्रो मुखे सुखे चलो ब्रजधाम किल. में तारक ब्रह्म यही हरि-नाम। शिव पाँचों मुख से सदा जपते यही, नारद की बीणा में भी यही पुण्य-गान। एक बार करो गुरु-नाम-जय-घोष राधा रानी श्रागे, पीछे-पीछे घनश्याम।

इस नाम-सुघा का पान कर सहस्र-संहस्र नर-नारियों का समुदाय उन्मत्त-प्राय हो गया। महाभाव की उन्माद यात्रा के रस में सब-के-सब ऊमचूम हो रहे थे। विजयकृष्ण के उद्दाम नृत्य ने तो प्रेम-भिवत का प्लावन जैसे एक-बारगी उछाल दिया था। उनके मिन्ति-विगलित श्रंग-प्रत्यंग में श्राठो सात्त्विक माव मूर्तिमान हो उठे थे। उस स्विगिक दृश्य को देखकर जनता श्रमिमूत हो गई। कीर्त्तन-उत्सव में निमग्न श्रनेक व्यक्तियों पर गोसाई जी के श्रलौकिक शिवत-संचार की कथा को ढाका की निवासी जनता दीर्थकाल पर्य्यन्त याद करती रही।

उसवार गोस्वामीजी काशी में ठहरे हुए थे। काशी की धर्म-समा का वार्षिक श्रिधवेशन उन्हीं दिनों चल रहा था। सभा के प्रधान थे श्रीकृष्णानंद स्वामीजी। स्वामीजी ने श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी को निमन्त्रण-पत्र भजा तो कुछ लोगों ने व्यंग्य किया— "वे तो गृही संन्यासी हैं! गाईस्थ्य की घर-गिरस्ती, सचमुच ही, बड़े कायदे से सँमाल लिया है, उन्होंने।" अन्तर्यामी गोसाईंजी की दिन्य-दृष्टि से यह व्यंग्य-विनोद छिपा नहीं रह्य सका। वे दल-वल-सिहत उस घमं-सभा में जा पहुँचे। सभा के बाद की तंन शुरू हुआ, तो विजयकृष्ण का नृत्य-गीत श्रीर उद्याम नृत्य के कम में प्रचण्ड भावान्दोलन श्रपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया। परम भागवत पुरुष में अश्रु, कम्प, रोमाञ्च प्रभृति का सीमा रहित श्रावेग! भावदशा का श्रलौकिक विकास! देखकर सभी श्रवाक् हो गये। जो लोग व्यंग्य-विद्रूप करनेवाले थे, वे सभी लज्जा, ग्लानि श्रीर पश्चात्ताप में डूब गये श्रीर वारंवार महापुरुष से क्षमा माँगने लगे।

उन दिनों काशी के मठों श्रीर मिन्दरों में गोस्वामीजी विग्रह के दर्शन करने के निमित्त श्रवसर निकल पड़ते थे। प्रवेश करने के साथ 'वम् मोला—वम् मोला' कहकर वारों श्रोर के वातावरण को कम्पायमान कर देना उनका स्वमाव वन गया था। श्रांखों के कोनों से श्रश्रुधारा प्रवाहित होने लग जाती। बड़ा ही मर्मस्पर्शी दृश्य उपस्थित हो जाता। श्रारती समाप्त होने के साथ उनकी चरण-धूलि लेने के लिए भीड़ में हो-हल्ला मच जाता। ऐसी स्थिति में मंदिर की व्यवस्था की रक्षा करना सचमुच कठिन हो जाया करता था।

इसी समय, एकवार, गोसाईंजी की मेंट श्रीविशुद्धानंद सरस्वती से हो गई। गोसाईंजी ने बड़े श्रादर के साथ उनका सत्कार किया श्रीर देर तक दोनों के बीच शास्त्रालाप चलता रहा। इसके बाद विशुद्धानदजी श्रनेक लोगों के साथ वार्त्तालाप के कम में कहा करते — "मैंने बहुतेरे साधुश्रों के दर्शन किये हैं, मगर इस बंगाली साधु-जैसा कोई दूसरा साधु मैंने कहीं नही देखा।"

उस समय काशी में भास्करानंदजी की योग-विभूति की बड़ी ख्याति थी। गोसाईंजी एक दिन शिष्यों के साथ उनसे मिलने गये। श्राश्रम में पहुँचने पर पता चला कि श्रभी स्वामीजी ध्यानमग्न रहा करते हैं, इसलिए इस समय मिलना नहीं हो सकेगा।

लेकिन बिना मिले गोस्वामी विजयकृष्ण मी टलने-वाले नहीं हैं। श्रपने शिष्यों के साथ वे श्राश्रम के बाहर एक वृक्ष के नीचे जम गये। थोड़ी ही देर बाद श्रीमास्करानंद का ध्यान टूट गया।

वाह्यज्ञान प्राप्त होने के साथ-साथ उन्होंने शिष्यों से कहा— "बगीचे में वृक्ष के नीचे एक शक्तिमान् महापुरुष बैठे हुए हैं। चलो, स्रभी तुरत हमलोग बहीं चलकर उनसे मिलें।"

दोनों जब एक-दूसरे से मिले, तो भ्रानंद की वारा बह चली।

प्रसिद्ध साधक द्वारकादास से मिलने की साध प्रभुपाद श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी में बहुत दिनों से थी। वे दिन के समय काशी के ही एक जंगल में प्रवेश कर जाते और वहीं साधन-भजन में मग्न रहा करते। जब रात मींगती तब जंगल से बाहर निकलकर अपने स्थान पर वापस चले आते। उस दिन उनके आश्रम में गोसाईंजी पहुँचे, तो वे नहीं थे। नहीं मिल सकने के कारण गोसाईंजी अपना पता-ठिकाना लिखकर उनके आश्रम में छोड़ आये। दूसरे दिन लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, जब सबने देखा कि द्वारका दास बाबाजी स्वयं ही श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी के आवास पर पहुँच गये हैं। बड़ी देर तक गोसाईंजी के साथ आदरपूर्वक बातचीत करने के बाद, बावा वहाँ से वापस चले गये।

अपने गुरु परमहंसजी का निर्देश पाकर गोस्वामी श्री विजयकृष्ण कुछ दिनों तक वृन्दावन में जा रहे। गुरु ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा था: जाओ बच्चे, कुछ दिनों तक ब्रजभूमि में रहकर साधन-भजन कर आशी। वह स्थान बड़ा ही जाग्रत है। इस समय वहाँ रहोगे तो राधाकृष्ण की अलौकिक लीला का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर सकोगे।"

प्रमुपाद विजयकृष्ण, मानो, परमहंसजी की ही एक अन्यतम असाधारण सृष्टि थे। गक्तिवर गुरु की ही कृपा से उनके जीवन में उद्गत हुई थी अलौकिक विमूतियाँ, और प्रवाहित हुआ था प्रेय-मिक्त का मधुर रस। उनके योग-सिद्ध शरीर को आधार बनाकर मिक्त का समुद्र उमड़ पड़ा था। असाधारण योग-विभूति और विरल प्रेय-भिक्त का वह मिलन केन्द्र वस्तुत: अद्भृत था।

शान्तिपुर के पास बावला में श्रद्धैत प्रभु गोराङ्ग का एक भजन-स्थान है। बचपन से ही श्री विजयकृष्ण वहाँ आते-जाते थे। धर्म-जीवन के उन्मेष के पश्चात् उस स्थान के प्रति उनका श्राकर्षण ग्रीर ज्यादा बढ़ता चला गया। वे जब कभी शान्तिपुर में रहते, तो ध्यान, मजन, जप में कुछ समय, वहीं जाकर, व्यतीत कर लिया करते।

उस बार भी वे शिष्यों को साथ लेकर वावला पहुँचे। उन्होंने सबको वताया: 'दिखो, यहाँ का वातावरण अपूर्व है: जरा स्थिर होकर बैठ जाने पर और अन्तर्भुख हो जाने मात्र से पता लग जाया करता है।" कुलदानंद ब्रह्मचारी ने उस दिन का एक अद्भुत वृत्तान्त लिख छोड़ा है:—

"हमलोग स्थिर भाव से बैठकर नाम-स्मरण करने लगे। कोई आधा घंटा बाद शंखट्विन के साथ महासंकीर्त्तन की गूँज घीरे-घीरे सुनाई पड़ने लगी श्रीर जान पड़ा कि वह श्रावाज दूर से कमशः निकटतर होती चली श्रा रही है। मैंने समझा कि श्रासपास के लोगों को पता चल गया है कि इस समय यहाँ ठाकुर श्राये हुए हैं, उसलिए वे लोग संकीत्तंन करते इसी तरफ को चले श्रा रहे होंगे। हमलोग उत्साहपूर्वक नाम-स्मरण करने लगे। संकीर्त्तंन का निनाद सुनकर हमारा चित्त नाच उठा था।

"दो-एक मिनट के बाद लगा कि संकीर्त्तन-मण्डली बिल्कुल करीब आ गई है। हमारे बीच के कुछ लोग उठकर बाहर चले गये, ताकि संकीर्त्तन कारियों का साथ दे सकें। यह स्पष्ट हो गया था कि संकीर्त्तन करनेवाले लोग पास में पहुँच चुके हैं अतः उनके साथ मिलकर नामकीर्त्तन करने के लिए हमें आगे बढ़कर शामिल हो जाना चाहिए। भगवान का खेल अद्भुत होता है। ठाकुर को वहीं छोड़ हमलोग ज्यों ही उस उद्देश्य से बाहर निकले, पास से आनेवाली कीर्त्तन-ध्विन दूर होती चली गई और कुछ ही मिनटों में एकदम विलुप्त हो गई।

"लीटकर हमलोगों ने अनुरोध-पूर्वक ठाकुर से पूछा—संकीर्त्तन का प्रचण्ड कोलाहल सुनकर हमलोग उसमें योगदान करने के लिए, मंदिर के प्रांगण से ज्यों ही बाहर निकले, त्यों ही, पता नहीं क्यों, क्षण भर में ही, अचानक वह संकीर्त्तन-दल कहाँ जाकर लुप्त हो गया!

"ठाकुर बोले: 'बचपन में मैं बरावर ही बावला ग्राया करता था ग्रौर यही संकीत्तंन उस समय भी, इसी तरह सुनाई पड़ता था। संकीत्तंन करनेवालों की टोह में मैं दौड़कर कभी एक ग्रोर जाता ग्रौर कभी दूसरी ग्रोर। घीर भाव से बैठकर यदि नाम-स्मरण करते रहते तभी, उस कीर्त्तन में तुमलोग थोड़ी देर तक ग्रौर भी योगदान कर सकते थे। यह कीर्त्तन कोई साधारण कीर्त्तन नहीं था। तुमलोग बड़े भाग्यशाली हो, तभी तो महाप्रमु के मुख से संकीर्त्तन-ध्विन सुन पाये।"

गोसाई जो से सम्बन्धित एक दिन ग्रीर उसी स्थान पर एक ग्रारचर्यननक घटना घटित हुई। कुलानन्द ब्रह्मचारी की दैनिक विवरणी में उसका भी उल्लेख हुन्ना है।

"एक दिन चौदह मृदंगों के साथ, श्रनेक लोगों को साथ लेकर संकीर्तन करते-करते 'ठाकुर' श्रपने निवास से बावला को चल पड़े। घर का पालतू कृता भी साथ लग गया।

"वह कुत्ता कोई साघारण कुत्ता नहीं था । मैंने सुन रखा था कि वह कुत्ता पूरे जीवन में न तो कभी जूठा खा सका ग्रौर न ही मांस चखना उसके लिए

कमी संभव हुआ। कुत्ते का नाम था— 'केले'। वह प्रतिदिन क्यामसुन्दर के मन्दिर में परिक्रमा करता। जहाँ भी मृदंग-मँजीरे श्रीर झाँझ की श्रावाज सुनता, वहीं जा पहुँचता। निविष्ट चित्त से, चुपचाप बैठकर वह संकीत्तंन का श्रवण किया करता। कभी-कभी उसकी दोनों श्राँखों से लगातार श्राँसू बहने लग जाते। ठाकुर 'केले' को 'मक्तराज' कहकर पुकारते। 'केले' था कोई महापुरुष, जो किसी विशेष प्रयोजन ले इस लोक में धा गया था।

"उस दिन संकी तंन से प्रसन्न हो कर ठाकुर के पीछे-पीछे केले चल पड़ा।
मगर गंगा की उपधारा को पार करते समय कुछ लोगों ने केले को खदेड़ कर
वापस लौटा देने की चेष्टा की। केले जब निरुपाय हो गया, तब वह दौड़कर
ठाकुर के पास चला गया और उनके पाँवों पर लोट-लोटकर बचाव की याचना
करने लगा। ठाकुर ने लोगों से कहा कि केले की यात्रा में क्काबट नहीं डाली
जाय।

थोड़ी ही देर बाद हरि-संकीत्तंन-दल मंदिर के प्रांगण में दाखिल हो गया। सभी मत्त होकर भावाविष्ट अवस्था में झूम-झूम कर नाचने लगे। चारों तरफ दिव्य महासंकीर्त्तन में मृदंग और करताल की आवाज सुन सुनकर लोग बेसुघ होने लगे। कोई-कोई संकीर्त्तन मण्डली को आस-पास में आगत मानकर उसमें सम्मिलत होने के निमित्त जिघर-तिघर को दौड़ पड़े। लेकिन वे उस प्रयास में मन्दिर से जितनी ही दूर जाते, संकीर्त्तन की घ्वनि, उन्हें, उतना ही कम होकर सुनाई पड़ती।

'किसी व्यवधान की गंध पाकर, उस समय 'केले' दौड़कर पंचवटी के पास पहुँचा और वहाँ की मिट्टी को पंजों से खोदने लगा। फिर दूसरे ही क्षण, वह दौड़कर ठाकुर के पास भ्राया भीर जोर-जोर से मींककर उनके वस्त्र खींचने लगा। मानो वलपूर्वक वह उनका घ्यान किसी खास चीज की भ्रोर भ्राकुष्ट करना चाहता हो।

"उसे इस तरह करते देख, ठाकुर उस स्थान पर 'केले' के साथ-साथ जा पहुँचे, जहाँ वह उन्हें लिवा जाने के लिए उतनी देर से मचल रहा था। जहाँ उसने चंगुल से मिट्टी खोदी थी, वहाँ की मिट्टी हटाने का छादेश भी ठाकुर ने दिया। पास के किसान के घर से दो कुदाल लाकर उस स्थान की मिट्टी खोदी जाने लगी। थोड़ी खुदाई कर लेने के बाद जब वहाँ कोई चीज नहीं मिली तो मिट्टी खोदने का काम बन्द कर दिया गया।

"अब मनतराज" की आँखें छलछला उठीं। सतृष्ण नेत्रों से ठाकुर को ताक कर, वह और भी जोर-जोर से वीतकार करने लगा और अपने अगले पंजों के नखों से, उसी स्थान पर पुनर्वार जाकर, मिट्टी खोदता रहा।

"उसका यह हठ देखकर ठाकुर ने और भी ज्यादा गहराई तक मिट्टी खुदवाने का आदेश दिया। इसवार थोड़ी सी खुदाई के ही वाद पीतल की एक वटलोई निकली। उसके भीतर अद्वैतप्रभु श्रीचैतन्यदेव की एक जोड़ी खडाऊँ थी, जिस पर गौरांग महाप्रभु का नाम अंकित था। काष्ठ-पादुका के साथ, मिट्टी की एक छिछ्या तथा छोटे बक्से में बंद एक हस्तलिखित फटी-पुरानी पोथी भी रखी थी। इन वस्तुओं को देखकर सभी विस्मित अवाक् हो रहे। ठाकुर ने खड़ाऊँ को उठाकर मस्तक पर रख लिया और उल्लास के आदेग में नाचने लगे।

"ग्रव फिर संकी तंन का धारंभ हुआ।। ठाकुर भावावेश के मारे मूर्चिंद्रत हो गये। जब वे होश में धाये, तो देखा गया कि 'मक्तराज' किलें भी बेहोश पड़े हैं। ठाकुर उसके कान के पास झुककर नामोच्चार करने लगे। इसके बाद घोरे-घीरे वह होश में धाया ध्रीर तब उठकर खड़ा हो गया। ठाकुर ने उस मक्तराज कुत्ते को बाहों में भरकर छाती से लगा लिया ध्रीर बोले: "जिस काम से तुम धाये थे, धाज वह काम पूरा हो गया। ध्रव तुम गंगा-लाम करो!" ऐसा कहकर उन्होंने उसे वारंवार धाशीर्वाद दिया।

"पहर मर रात बीत जाने के बाद संकी तंन करते-करते सबलोग घर लीटे। दूसरे दिन प्रातःकाल जब सबलोग गंगा-स्नान करने गये, तो देखा कि पोरसे भर पानी में, गंगा की घारा पर, 'केले' का मृत शरीर बहता चला जा रहा है। ठाकुर ने तमी, अपने हाथों गंगा के तट पर बालू खोदी और 'भवतराज' केले की मृत देह को वहीं समाधिस्य कर दिया।"

वृन्दावन पहुँ चने के बाद गोस्वामी विजयक्रण का घनिष्ठ बन्धुमाव एक वृन्दावन पहुँ चने के बाद गोस्वामी विजयक्रण का घनिष्ठ बन्धुमाव एक गौर किशोर दास के प्रति स्थापित हो गया था। दोनों ही एक साथ रहकर गौर किशोर दास के प्रति स्थापित हो गया था। दोनों ही एक साथ रहकर मगवान् कृष्ण के परम प्रेम-रस के महामाव में धानंद-मग्न हो जाया करते।

वृत्दावन में गौड़ीय संप्रदाय के कई प्रभावशाली गोस्वामी उन दिनों गोसाईं जी के प्रति विरूप व्यवहार प्रदर्शित करते थे। कभी-कभी उनका अत्याचार सीमा का उल्लंघन कर जाता। एकवार तो गोस्वामियों के एक अत्याचार सीमा का उल्लंघन कर जाता। एकवार तो गोस्वामियों के एक उल्लंघन को माथे पर, पानी में घोलकर, दुर्गंधमय गोवर उलीच दुष्ट दल ने गोसाईं जी के माथे पर, पानी में घोलकर, दुर्गंधमय गोवर उलीच दिया था। गोसाईं जी ऐसे अत्याचारों को चुपचाप सह लेने के आदी हो चले विराध था।

थे। पर उसी रात उन अत्याचारी दुष्ट गोसाइयों को स्वप्न में निर्देश मिला कि महापुरुष को अपमानित करने के पाय-फल से उनका विनष्ट हो जाना तमी रुकेगा यदि वे गंध-माल्य लेकर उनकी आराधना करें और अपने अपराधों के लिए उनसे माफी माँग लें। स्वप्न की बातों से दुष्ट गोस्वामी-दल भयभीत हो गया। दूसरे ही दिन पुष्प-माल्य लेकर वह दल गोसाई जी की अभ्ययंना में उपस्थित हुआ और उनसे क्षमा-प्रार्थना की।

एक दिन प्रभुपाद गोस्वामी श्रीविजयकृष्ण राधाबाग में बैठे-दैठे गंभीर ध्यान में निमग्न हो गये। ध्यानावस्था की उसी घड़ी में श्रीचैतन्य महाप्रभु की ज्योतिर्मय मूर्त्ति उनके सामने उपस्थित हुई। इस ध्रलीकिक साक्षात्कार ने गोसाईं जी को दिन्य महाभाव के अजस्र प्रवाह में ध्रिममूत कर दिया। गोसाईं जी की सुवबुध जाती रही।

बाद में गोसाई जी श्रवसर कहा करते—वृन्दावन के वनांचल में बहुतेरे वैष्णव महापुरुषगण कृष्ण का रूप धारण करके निवास कर रहे हैं। वे भ्रलीकिक लीला का साक्षात्कार करने के ही उद्देश्य से उस पुण्यक्षेत्र में चले भाते हैं। भ्रपने भक्तों श्रीर शिष्यों को गोसाई जी ने यह भी वताया था कि बुन्दावन में श्रवस्थान करने समय ऐसे सभी वैष्णव महापुरुषों से उनकी श्रनेक वार मेंट हुई थी।

एक दिन गोसाई जी अपने पाइवंबंधुओं के साथ यमुना के किनारे निकल पड़े। सहसा तट की वालुकाराज्ञि में एक मृत जरीर की हड्डी पर उनकी दृष्टि पड़ी। उस अस्थि-खण्ड को हाथ में उठाकर गोसाई जी ने अपने सहचरों को कहा: "जरा ध्यान से देखो, इस पितृत्र हाड़ में 'हरे कृष्ण' अंकित हो गया है। वृन्दावन के वैष्णवों की नाम-साधना का कैसा दिन्य प्रमाव है? निरंतर नाम-स्मरण करते रहने के कारण उनकी अस्थि और मज्जा तक में प्रमु का नाम, इस प्रकार, अंकित हो जाया करता है!"

एक बंगाली सज्जन इन्हीं दिनों वृन्दावन में घूमते-घामने पहुँच गये थे। गोसाई जी के प्रति वे श्रत्यधिक श्रद्धालु थे। प्रभुपाद इन दिनों यहीं ठहरे हैं— ऐसा जानकर वे गोसाई जी से मिलने उनके पास चले श्राये।

वार्त्तालाप के क्रम में उन्होंने कहा : "प्रभो, वृन्दावन के माहात्म्य की कथा केवल कान से ही सुनता रहा हूँ; कभी अनुभव नहीं हुआ। इस स्थान की कोई खास विशेषता जान नहीं सका।"

गोसाईं जी बोले: "ग्राप इस तरह क्या बोलते चले जा रहे हैं? अरे, यह तो धलौकिक घाम है। ब्रजमूमि की तो घूलि के कण-कण में महिमा है। एकवार नाम स्मरण करके ग्राप इसकी धूलि में लोट जाइये ना । तब ग्राप ही स्पष्ट हो जायगी इसकी महिमा ।"

श्रागन्तुक यह सुनते ही धूलि में लोटने लगे। इसके साथ ही श्रारंभ हो गया उनमें दिव्य भावोन्माद! वे श्रधीर होकर रोने लग गये। दोनों ही नेत्रों से श्रविरल श्रश्रुवारा बहती चली जा रही है श्रीर सर्वांग शरीर में वे ब्रज की पवित्र धूलि मल रहे हैं। उस दिन बड़े यत्न से उन्हें चुपाया जा सका श्रीर उसके बाद, बड़ी कठिनाई से उनका होश-हवास ठिकाने पर लाया जा सका।

इसी समय कुछ दिनों के लिए योगमाया देनी भी ब्रजभूमि में निवास करने के हेतु पधारी थीं। गोसाई जी इन दिनों ब्रजभूमि में पत्नी के साथ तीर्थ-वास कर रहे हैं—यह जानकर वृन्दावन के बहुतेरे साधुश्रों को व्यंग्य-विदूप करने का नया श्रवसर प्राप्त हो गया।

ब्रजिवदेही मोहान्त रामदास काठिया बाबाजी के कानों तक यह वृत्तान्त पहुँचा। बाबाजी महाराज श्राविजयकृष्ण के मर्म को जानते थे। उन्होंने खींटाकसी करनेवालों को कड़ी डाँट पिलाई धौर बोले— 'तुमलोग मुँह बन्द करो। वे महान् सामर्थ्यशाली महापुरुष हैं। तेजस्वी साधक बिल्कुल ग्रानि-सरीखें हुग्रा करते हैं। उनके तेज में सब कुछ को जलाकर मस्म बना देने की शक्ति होती है। गृहस्थ होकर रहने पर भी, ऐसे साधुग्रों को कोई हानि नहीं होती।

वृन्दावन में निवास करते समय गोसाईं जी की पत्नी योगमाया ने कहा था - 'राधाकुष्ण की दिव्य लीलाओं का घाम है यह ब्रजभूमि। मैं यहीं कारीर-स्याग कहाँगी।'' और अन्ततः वैसा ही हुआ भी। कुछ ही दिनों बाद उस शुद्धात्मा साधिका ने वृन्दावन में रहकर ही नित्यलीला में प्रवेश किया। वहीं उनकी अन्त्येष्टि भी हुई।

जिस किसी स्थान पर ग्रौर जिस किसी समय में गोसाईंजी नाम-कीर्त्तन सुन लेते, उनका बाह्यज्ञान, वहीं ग्रौर उसी समय, लुप्त हो जाया करता। उनका संपूर्ण ग्रस्तित्व महाभाव की तरंगों में तत्क्षण ऊमचूम होने लगता था। उस दिन वृंदावन में एक ऐसी ही ग्रद्भुत घटना घटित हो गई।

गोसाईंजी के निवास-स्थान के निकट होकर एक की तंन-दल गुजर रहा था। गोसाईं जी उस समय शौचालय में थे। शौचिकिया समाप्त किये बिना ही स्राविष्ट दशा में वे उस संकी तंन-दल में सम्मिलित होकर गान करने लगे। उनकी सुध-बुध जाती रही। जब नाम-की तंन समाप्ति के बाद वे निवास-स्थान पर वापस हुए, तब उन्हें अधूरी शौचिकिया की बात याद धाई। शौच का काम तो हुआ ही नहीं; यह उन्हें क्या हो गया है ? वे देर तक इसी प्रश्न पर सोचते रहे । उनकी मक्ति और प्रेम के ग्रावेश की ग्रीर मगवन्नाम-रित की ऐसी प्रगाढ़ दशा, उन्हें स्वयं ही, वारंवार विस्मित कर दिया करती थी ।

इस महान साधक की जिस आध्यात्मिक घरातल पर अवस्थिति थी, खण्ड-बुद्धि वहाँ पहुँच नहीं सकती। यही कारण था कि पाप-पुण्य, शौचाशौच के विमेद-बोध का प्रयोजन उनके लिए अर्थहीन हो गया था।

महर्षि देवेन्द्र नाथ ग्रीर प्रभुपाद विजयकृष्ण के मिलन के कई समसामयिक प्रसंग, उन्हीं दिनों, बड़े ही मर्गस्पर्शी प्रमाणित हुए। उनमें से एक का वर्णन श्रीकुलदानंद ब्रह्मचारी ने अपनी डायरी में इस प्रकार किया है:

'दो वेंचों के वीच जाकर ठाकुरने महर्षि को नमस्कार किया; उनके दोनों पौव अपने मस्तक पर रख लिए और फूट-फूटकर वे रो पड़े। वृद्ध महर्षि का गौर मुख-मण्डल लाल हो गया। अपने दोनों हाथ अपने वक्ष:स्थल पर रखकर, महर्षि ने अपने थर-थर कांपते मस्तक को यत्नपूर्वक सँभालते हुए, गद्गद् स्वर में नमस्कारस्तुति पढ़ी:

'नमो ब्रह्मणे देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमोनमः।'

यही स्तुति वह वारंवार पढ़ते श्रीर रोमांचित हो जाते। दोनों कपोलों पर धिवरल अश्रुवारा बहती चली जा रही थी। ठाकुर भी भावावेश से शिधिल होकर महर्षि के वाम पार्श्व में रखी हुई कुर्सी पर बैठ रहे। दोनों ही थोड़ी देर तक एकदम निस्तब्ध होकर बैठे रहे। हमसभी लोगों ने भूमि पर मस्तक टेककर महर्षि को प्रणाम किया श्रीर बगल की वेंचों पर चुपचाप बैठ गये। महर्षि के दाहिने पार्श्व की कुर्सी पर श्रीप्रियनाथ शास्त्री बैठे हुए थे। हमलोगों को देखकर महर्षि न उनसे कहा! 'इनलोगों को देखकर मुझे बड़ा श्राह्माद हो रहा है! ये लोग कौन है?' शास्त्री महाशय महर्षि के कान के पास श्रपना मुख ले जाकर खूब जोर से बोले—ये सभी लोग गोसाईं के ही शिष्यगण है।

"महर्षि ने कहा: "मनुष्य को जब कोई उत्कृष्ट भोज्य पदार्थ मिलता है, तब वह उसे स्वयं ही नहीं खा जाता; उसकी इच्छा होती है कि वह दूसरे लोगों को भी वह वस्तु बाँट-बाँटकर खूब खिला दे। ये भी, उसी तरह, जो धानन्द-भोग स्वयं कर रहे हैं, वह ग्रपने शिष्यों को भी दिये चले जा रहे हैं इसमें श्रणुमात्र भी, स्वार्थ की कोई बात नहीं है। केवल ग्रपने शिष्यों के प्रति भ्रपरिमेय कल्याण की शाकांक्षा से ही ये ऐसा कर रहे हैं। ये बन्य हैं। सच-

मुच ही ये अपने शिष्यों के संतापहारक गुरु हैं। इन्हें देखकर प्राचीन ऋषियों के दर्शन-का-सा भाव जग जोता है।

"वे फिर कहने लगे: "मगवान को जिस तरह प्राप्त करना चाहता हूँ, उस तरह कर नहीं पाता। कभी-कभी वे क्रपा करके दर्शन देते भी हैं, तो फिर तुरत बिजली की तरह कींच कर छिप जाते हैं। जब तक उनके चिर-वाछित प्रेममय उज्जवल रूप के दर्शन नहीं पाता, तब तक उन्मत्त की तरह, प्रबूझ बेचैनी के दिन काट रहा हूँ। प्राण तड़पते रहते हैं। दिन किस तरह गुजरते हैं, यह उन्हें छोड़, ग्रीर कोई नहीं जानता। वे दया करके यदि दर्शन न वें, तो मैं कर ही वया सकता हूँ? ज्ञान के द्वारा तो उन्हें कभी और किसी तरह पाया नहीं जा सकता। ज्ञान तो एक बात की जगह दूसरी बात का निरा सिलसिला है। उन्हें पाने का एकमात्र यथार्थ उपाय तो प्रेममय मित ही है। मगर वह तो प्रयत्न के द्वारा साध्य है नहीं। वह उन्हीं की कृपा से होती है। पुरुष कार की—पुरुषार्थ के प्रयत्न की—उस प्रसंग में कोई सार्थंकता नहीं। उनके चरणों का ग्राक्षय छे लेना ही एक सात्र सार है। वे हमें ग्रपने श्रश्वमेघ यज्ञ के सफेद घोड़े के रूप में स्वीकृत कर लेने की बात स्वयं कह चुके हैं। उनकी इसी बात पर निर्भर रहकर, उनकी दया की हम प्रतीक्षा करते पड़े हैं।

"ऐसा कहकर महिंव बच्चे की तरह रोते-रोते अधीर हो उठे। ठाकुर उस समय 'जय गुरु, जय गुरु' कहते बैठे रहे। थोड़ी देर बाद आँख-मुँह पोछकर महिंव ने ठाकुर से कहा: "जिस क्षेत्र पर भगवान् की कृपा अवतीण होती है, उसके आसार पहले से ही जाहिर होने लगते हैं। जन्म, सत्संग, शिक्षा और साधन—ये चारों एक साथ नहीं रहें, तो प्रकृत सत्य—सोलह आना धर्मलाम, सम्भव नहीं होता। तुम में ये चारों ही बातें उपयुक्त रूप में साथ-साथ विद्यमान हैं। अद्वैत-प्रभु के विशुद्ध पुण्यमय वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है; सद्गुरु का आश्रय भी तुम्हें मिल गया है; उनकी कृपा से तुम्हें अनुरूप शिक्षा और सदुपदेश की प्राप्ति भी हुई। इनके अतिरिक्त मनुष्य के द्वारा जो साधन-मजन सम्भव हैं; तुमने पूर्णतया उनका भी आचरण किया। सबसे बढ़कर तो है भगवान् की कृपा और वह भी तुम्हें यथेष्ट मात्रा में प्राप्त है। तुम बन्य हो।" ऐसा कहकर महिंव ने एक इलोक पढ़ा—

"कुलं कृतार्थं जननी कृतार्था, वसुन्धरा पुण्यवती च तेन ।
नृत्यन्ति स्वर्गे पितरश्च तेषां, येषां कुले वैष्णवतामधेयः ॥"
नृत्यन्ति स्वर्गे पितरश्च तेषां, येषां कुले वैष्णवतामधेयः ॥"
नृत्यन्ति स्वर्गे पितरश्च तेषां, येषां कुले वैष्णवतामधेयः ॥"
नृत्यन्ति स्वर्गे स्वर्गे हो, जब जिस माव में रहते हो, मगवान् उसे ही धाति
सुन्दर मानकर, स्वीकार्य ठहरा देते हैं।"

''ठाकुर बोले, ''मुझे तो आपने ही हाथ पकड़ कर चलाना सिखलाया है। मुझे जो-कुछ मिला है वह आप से ही। आप ही हैं हमारे गुरु।...."

"ठाकुर की बात पूरी होने के पहले ही, महिष ने थोड़ा हँसकर कहा, "हाँहाँ, ठीक ही कहा तुमने, गुरु तो हूँ ही, वैसा ही गुरु, जैसे गुरु पाठशाला में
हुआ करते हैं। जब क, ख, सीखना होता है, तो जैसे बच्चों को उस गुरुजी के
पास जाना होता है, वैसे उन्हें तो नहीं जाना होता, जो विश्वविद्यालय की
उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके होते हैं? तुम्हारे द्वारा मुझे 'गुरु' कहना वैसा
ही है, जैसा पाठशाला के उस गुरुजी का 'गुरु' कहा जाना ।' ठाकुर यह सुनकर
चुपचाप रह गये। इसके बाद महिष् ने कितनी ही वातें, कितने ही वृत्तान्त
कहन र ठाकुर की प्रशंसा की। ठाकुर ने चलते समय फिर महिष् के चरणों
को मस्तक पर बारण कर लिया और कहा: "मैं आपकी सन्तान हूँ, मुझे
कुपया आशीर्वाद हैं।"

"महर्षि ने श्रमिवादन करते हुए कहा: "मैं तुम्हें क्या श्राशीर्वाद दूँ?
मैं तो तुम्हारे प्रति श्रद्धामाव रखता हूँ। तुम्हारी जय हो।"

"एक-एक करके हम सभी ने महर्षि को प्रणाम किया और चलने की तैयारी की। महर्षि ने अत्यन्त उल्लिसित अन्तः करण से हमलोगों को आशीर्वाद दिया और बोले—तुमलोगों का मंगल होगा; गोसाई को तुमलोग कभी छोड़ना मत। ये तुममें से प्रत्येक को समस्त उन्नति के मार्ग पर लिये चलेंगे।

उस बार तीर्थराज में प्रयाग-कुम्म-मेले का महासमारोह चल रहा था।
गोस्वामी श्रीविजयकुष्ण भी ग्रपने शिष्यों के साथ वहीं जा पहुँचे थे। वैष्णव
साधुओं की मंडली के बीच तम्बू गाड़कर उनके ग्रासन का स्थान बनाया गया।
तम्बू के बीच में थी पूजा की वेदी। महाप्रभु चैतन्य ग्रौर नित्यानन्द प्रभु के
युगल-विग्रह की स्थापना कर वहीं नित्य-पूजा का ग्रमुष्ठान होता था।

शिष्यों में से प्रत्येक्त को श्रलग-श्रलग कार्य-मार देकर गोसाईंजी ने कहा : "तुमलोगों के कार्यों का बँटवारा कर देने के बाद, श्रव मेरे कार्य-मार की बारी बच रही है। मेरा कार्य क्या होगा, जानते हो ? — भिक्षा ! भिक्षा माँगकर तुम समीलोगों के मरण-पोषण की जिम्मेदारा मुझे पूरी करनी होगी।"

तम्बू में रुपये-पैसों की कोई जमा-पूँजी नहीं थी, पर प्रतिदिन सैंकड़ों रुपयों का खर्च, किसी अभाव के कारण, कभी रुका हो, ऐसा नहीं देखा गया। आटा, चीनी, घी, मार मर-भर कर, श्रा जाया करता था।

मेले में थाये हुए सी-सी अतिथियों को प्रतिदिन मोजन करा देने के बाद, गोस्वामीजी का चिर-प्राचरित दान-कार्य मी, उसके अलावे, अब्याहत गित से

1

चनता रहताथा। उनको श्रतिथि-वत्सलता की कहानी, उस अंचल में किंवदन्तियों का रूप घारण करके, फैलती जा रही थी।

विजयकृष्ण सद्गृहस्थ की हैसियत में रहकर ही जीवन-यापन कर रहे थे। वैष्णव होकर भी वे रुद्राक्ष घारण करते और गेरुग्रा वस्त्र पहनते थे। इतना ही नहीं, चैतन्य महात्रभु श्रीर प्रमु नित्यानन्द की — गौर-निताई की — प्रतिमा की पूजा भी उनके खेमे में नियमित रूप से होती थी। ये बेमेल-सी लगनेवाली बातें, वैष्णव-मण्डली में, स्वभावतः, समालोचना का श्राधार बन सकती थीं।

विवाद की समस्या उपस्थित हो जाने पर, भोलागिरि महाराज, काठिया बाबाजी और अन्य महात्मागण निःसंकोच-माव से गोसाईंजी के समर्थन में तत्पर रहा करते थे। उनके आव्यात्मिक जीवन के उत्कर्ष तथा साधन-शक्ति के माहात्म्य से शेष लोगों को परिचित करा देना उन्होंने अंगीकृत कर लिया था। वैष्णव साधुओं के बीच, उनके इस प्रयत्न के परिणाम-स्वरूप, स्वस्ति और शान्ति का बातावरण कायम हो गया।

उच्च कोटि के साधु-संन्यासीगण गोसाईंजी की आघ्यात्मिक महिमा के रहस्य से अब तक अवगत हो चुके थे। मौनी बाबा, अमरेश्वरानंद पुरी, नर्सिहदास बाबाजी, गम्भीरनाथजी, दयालदास बाबा, अर्जुनदासवाबाजी प्रमृति महापुरुषगण गोसाईंजी के प्रति समादर और आत्मीयता माव आपित किया करते थे।

एक दिन महातमा अर्जुनदास आकर गोसाईंजी के तम्बू में बैठ गये।
रंगिया बाबा नामक एक सिद्ध योगी भी उसी समय संयोग से वहीं आ पहुँचे।
वे उपस्थित साघकों को योगिकिया के संबंध में कुछ निगृढ़ तथ्यों के प्रसंग से
अपनी जानकारों की बातें बताने लगे। थोड़ी देर तक उनकी बातों को चुपअपनी जानकारों की बातें बताने लगे। थोड़ी देर तक उनकी बातों को चुपअपनी जानकारों की बातें बताने लगे। थोड़ी देर तक उनकी बातों को चुपअपनी जानकारों की बातें बताने लगे। थोड़ी देर तक उनकी बातों को चुपअपनी जानकारों की बात बाबा अर्जुनदास की सहन-शक्ति ने जवाब दे दिया।
चाप सुन लेने के बाद बाबा अर्जुनदास की सहन-शक्ति ने जवाब दे दिया।
गोसाईंजी की ओर संकेत कर उन्होंने रंगिया बाबा को कहा: "अरे, देखते नहीं,
गोसाईंजी की ओर संकेत कर उन्होंने रंगिया बाबा को कहा: चुर वक्त ये समाधि में ही रहते हैं। इनके
वे ही तो साक्षात् योगिराज है। हर वक्त ये समाधि में ही रहते हैं। इनके
सामने तुम क्या बताने लग गये? "इस फटकार के बाद रंगिया बाबा की बोलती
सामने तुम क्या बताने लग गये? "इस फटकार के साथ दैन्य का एक विस्मयकर

योगशक्ति के साथ भक्ति का भ्रौर ऐश्वर्य के साथ दैन्य का एक विस्मयकर सामंजस्य गोसाईंजी में विद्यमान था। यह सुसंगत परिणति निश्चय ही श्रसाघारण थी।

गोसाईंजी श्रपने इस योग-ऐश्वर्य का नितान्त स्वामाविक माव से वहन कर सके, यह कम श्राद्वर्यजनक बात नहीं। मगर उनकी यह योग सिद्धि प्रकाशित होती थी, केवल दान के क्षेत्र में ग्रीर कृपा के क्षेत्र में । हजार-हजार मक्तों ने उन्हें लोकगुरु के रूप में — प्रेम-मिक्त-समुज्ज्वल-भावमय रूप में — देखा । यही रूप, यही माव लेकर बंगाल के ग्राघ्यात्मिक जीवन में उन्होंने प्रेम की जैसी घारा बहाई, चैतन्य महाप्रमु के युग के बाद, बहुत कम लोगों के द्वारा वैसा संभव हो पाया था ।

वोलपुर के वकील श्रीहरिदास वसु आरंभिक जीवन में ब्राह्मसमाजी थे। वाद में वे श्रीविजयकृष्ण की कृपा पाकर कृतार्थ हुए। वार्त्तालाप के कम में हरिदास वाबू ने एक दिन कहा था, "श्रहा, हनुमानजी की भनित सचमुच ग्रपूर्व थी। छाती चीड़कर इष्टदेवता राम-सीता की छवि उन्होंने देखी थी।"

मक्त की भावमय कथा के ग्रन्यान्य वाक्यों को सुनलेने के बाद प्रमुपाद गोस्वामी श्री विजयकृष्ण ने थोड़ा विहँसकर कहा : "क्योंजी, क्या ग्रब भी छाती चीड़नी पड़तो है ?"

हरिदास बाबू सोचने लगे कि गुरुदेव के कथन का क्या ताल्पर्य है। तभी घड़ी भर में एक अद्भृत चमत्कार घटित हो गया। उन्होंने देखा कि जहाँ गोस्वामीजी बैठे थे, वहाँ आप-ही-आप 'हरेक्वच्या' श्रंकित हो गया है। पहले तो वह केवल मंत्र के रूप में श्रंकित हुआ था, परन्तु बाद में वहीं राघाक्वच्या की गुगलछिव भी दिखाई पड़ने लगी। यह अलौकिक दृश्य देखकर हरिदास बाबू को कुछ कहते नहीं बना।

उस बार गोस्वामीजी किसी प्रमूतपूर्व ध्यानावेश में प्रवस्थित रहकर वृत्दावन में निवास कर रहे थे। एक दिन प्रगाढ़ ध्यानावस्था में उन्हें श्रागामी युग के श्रासन्न परिवर्त्तन का इंगित मिला। उस दिन ध्यान-कुटीर का द्वार वंन्द हुआ, सो बंद ही रह गया। सेवकगण जब यत्न करके हार गये, तो मय-मीत होकर उन्होंने बोख-प्रकार सचाई।

थोड़ी देर बाद गोसाईं जी ध्यान-कुटीर से बाहर निकल धाये। उपस्थित लोगों को उन्होंने घीर-गम्भीर कण्ठस्वर से कहा: "हिमाचल के कई ऋषि खाज कृपा करके आविर्भूत हुए थे। उन लोगों ने बताया है: "भारत की हालत जल्द ही बदलनेवाली है। धाज धमँ-जीवन का जो ग्लानिकर रूप है, वह धौर भी अधिक ग्लानिकर हो जायगा। उसके बाद भगवान् स्वयं अवतीणं होंगे। तब मानव-जाति को फिर नये जीवन का रस—पुनरुजीवन प्राप्त होगा और नया युगान्तर उपस्थित होगा।"

उस दीर्घ साघना के बाद परम भागवत श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी को पुरी-मंदिर के दाइ-ज्रह्म नीलाचलपित श्री जगन्नाथ देव ने एक दिन श्रपनी धोर

आकृष्ट कर लिया। अब उन्हें पुरी-घाम के लिए प्रस्थान करना ही होगा। इस सम्बन्ध में उन्हें अपने गुरु परमहंसजी से भी आदेश और सम्पर्क प्राप्त हो गया है। दीर्घकाल-व्यापी कुच्छव्रत के परिणाम-स्वरूप उनकी सेहत टूट-सी गई है । यही कारण है कि उनके साथ अनेक शिष्यों और सेवकों को ले जाया जा रहा है।

यात्रा-काल में गोसाईंजी ने कहा : "तुमलोग अब मुझे प्रसन्न मन से विदा कर दो । अब मैं अपने प्राणों के नीलाचल अय का दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे वह महावाम प्राप्त हो जाय, इसके लिए ऐसी ही विदाई जरूरी है।"

कलकत्ता वाले डेरे पर एक मेहतर काम-काज करता रहा है। गोसाईंजी प्रेमावेश में विमोर होकर रोते∎रोते उसे साष्टांग दण्डवत् कर रहे हैं। इसक बाद उससे अनुरोध करते हैं—"तुम मुझे आशीर्वाद दो कि मैं दाख्ब्रह्म की कृपा प्राप्त कर लूँ।"

नीलाचल पहुँच जाने के बाद, उनके ग्रानन्द की कोई सीमा नहीं। वे तुरत जगन्नाथ-देव के मन्दिर के प्रांगण की तरफ दौड़ पड़े । प्रेम का क्षेत्र तरंगित हो उठा । स्वास्थ्य की दुबंलता की पर्वाह किये वेगैर झूम∍झूम कर कीर्त्तन करने लगे। शताब्दियों के बाद, एक बार फिर, गौड़ीय वैष्णवों की प्रेम-मक्ति के प्लावन में, पुरी घाम उतराने लगा।

गोसाई जी एक वर्ष से अधिक समय तक पुरी-धाम में रहे। इतने ही समय में वे भक्तों के समाज के मध्य-केन्द्र बन गये। जटाजूट-समन्वित दिव्य-कान्तिघर महापुरुष श्री विजयकृष्ण गोस्वामी को उदकल-निवासियों ने 'जटिया बावा' के नये नाम से प्रसिद्ध कर दिया।

कौपीनवारी अकिचन-प्रती जटिया बाबा के यौगेश्वर्य और दैनंदिन दान-अनुष्ठान की प्रसिद्धि चारों ओर फैलती ही चली गई।

महाधाम के मिलन-क्षेत्र में प्रमुपाद श्री विजयकृष्ण गोस्वामी अपने जीवन-नाथ के ग्रामने-सामने शुम-दृष्टि की प्रतीक्षा में खड़े हैं। जी-जान से वे लगे हैं दारुब्रह्म के नाना लीला-उत्सवों के विविध उद्यापनों में । चन्द्रयात्रा, रथयात्रा, पद्मवेश, दोलयात्रा-एक-के-बाद-एक उत्सव जारी हैं। प्रमुपाद के अन्तर में दिन्य श्रानन्द की मुरली रह-रह कर टेर दे रही है। जगन्नाथ देव की जी जान से सेवा ग्रीर दोन-ध्यान का ग्रव्याहत सिलसिला—इन्हीं दो मुख्य कार्यों के बीच उनका एक-एक क्षण व्यतीत हो रहा है। 

उस दिन झूलन-पर्व का हिण्डोल-उत्सव रचाया गया था। मंच के ऊपर अविष्ठित नील मांचव की शोमा सचमुच अनिर्वचनीय हो उठी थी। प्रमु के नाम-कीर्त्तन और उद्दाम नृत्य में गोसाईं जी ने उस दिन प्रेम की बाढ़ वहा दी थी। नृत्य और कीर्त्तन में पुरीवासी मक्तगण बावले हो उठे। महाभावलीन गोसाईं जी के अंगों में स्वेद, रोमांच और कंपन तथा आंखों से अविरल अश्रुवारा देखकर उत्सवरत मक्तों ने आठो सात्त्विक भावों का साक्षात्कार कर लिया था। प्रमुपाद के मुखमण्डल से दिन्य आलोक उद्मासित हो रहा था। इस देवोपम छवि को देखकर, जगन्नाथ का छत्रघर पुजारी सुघ-वृद्य मूल गया। वह गोस्वामीजी के शिर पर छत्र तानकर प्रेमाश्रुवर्षण करने लगा। चारों ओर स्वर्गीय माव-रस उफनाने लगा।

इघर गोसाई जी का शरीर शनै: शनै छीजता चला जा रहा था। वे इतने कमजोर हो गये हैं कि समुद्र की ग्रोर बहुत कम जा पाते हैं। किन्तु विस्मय की बात तो यह है कि उनका समुद्र-स्नान, फिर भी, प्रतिदिन चल रहा है! एक दिन जब वे ध्यानासन से उठे तो सेवकों ने देखा कि गोसाई जी के जटा-जाल से टप-टप पानी चू रहा है। पूछने पर गोसाई जी ने संक्षिप्त उत्तर दिया: "ग्ररे, मैं समुद्र में स्नान करके जो ग्रा रहा हूँ।"

मक्तगण श्रादचर्य से उनका मुंह ताकते रहे क्योंकि सबको ज्ञात था, कि वे अब इतने श्रस्वस्थ हो चुके हैं कि घर से बाहर निकल नहीं पाते।

एक विशेष पुण्य-योग की घड़ीमें, उस दिन, गोसाई जी जगन्नायदेव के मंदिर में पघारे। श्रीविग्रह का दर्शन कर चुकने पर उनके श्रन्तर में एक श्रलीकिक स्फुरणा हुई। वे भावाविष्ट होकर कहने लगे: "देखों, जन-साधारण इस विग्रह को 'जगन्नाथ-बलराम मुमद्रा' कहता है। मगर वास्तव में ये एक ही दाख्त्रह्मा के श्रखण्ड रूप हैं। सिच्चिदानन्द ब्रह्मा ही दाख् रूप में त्रिमूर्ति होकर प्रकट होते हैं। ऐसा जो देखता है, उसे ही ब्रह्मदर्शन प्राप्त होता है।"

इस समय पुरीघाम के मक्त-समाज में गोसाई जी की प्रतिष्ठा की सीमा नहीं। यह प्रतिष्ठा कुछ वैष्णव मठों के महन्तों को ग्रीर स्थानीय प्रमाव-शाली व्यक्तियों को खलने भी लगी है। वे गोस्वाभी विजयकृष्ण के प्राण-हरण की वैष्टा में लग गए हैं।

उस दिन ग्रहले सुबह प्रमुपाद सांगोपांग होकर नीलमणि वर्मन् नामक एक भक्त के घर पर बैठे हैं। एक साधुवेशघारी व्यक्ति उनके सामने ग्राकर खड़ा हो गया। उस व्यक्ति को न तो गीसाई जी पहचानते थे ग्रीर न ही उनके सेवक गण। उसके हाथ में था जगन्नाथ जी के प्रसाद का एक दोना। त्रागन्तुक ने लड्डू का दोना गोसाई जी के सामने झट से बढ़ा दिया और बोला: "वावा पाने के साथ प्रसाद खा जाना ही चाहिए। यह लीजिये।"

सर्वज्ञ महापुरुष को उस लड्डू का अज्ञात रहस्य तत्क्षण ज्ञात हो गया था। वे उसी समय समझ गये कि लड्डू में प्राणघातक विष मिला हुआ है! वे यह भी समझ गए कि वह विष-मोदक मुहूर्त्त मात्र में उनके मर्त्य शरीर का अन्त कर देगा। क्या लीला-संवरण का समय आ गया? विधि-लिपि यही है? मगर सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रभु का महाप्रसाद बनकर आया है! वे किसी भी दशा में उसे अस्वीकृत नहीं कर सकते!

उस लड्डू को कण्ठगत करने के साथ ही वे घीरे-घीरे अचेत होने लगे। चिकित्सकों की चेष्टा से यदि वे होश में आये भी, तो विष्वस्त शरीर ने साथ देने से साफ इन्कार कर दिया। वे हिल-डोल पाने की स्थिति में भी न थे। एक मास तक रोग-भोग करने के बाद, नित्य-लीला-प्रवेश का निर्धारित मूहूर्त ग्रान पहुँचा। १३०६ साल के २२ ज्येष्ठ की रात्रि में भक्तों को अपने ग्राअयदाता से विछुड़ जाने की मर्मान्तक पीड़ा का सामना करना ही पड़ा।

मारतवर्ष के अध्यात्म-गगन का एक महाज्योति मंडल उसी के साथ, सदा के लिए, ओझल हो गया!





## नवभारत प्रकाशन

लहेरियासराय, दरभंगा

